पेया
जिक उपन्यास ]
लेखिका
देवी मित्रा [ सामाजिक उपन्यास ] लेखिका उषादेवी मित्रा रंगिर उपार

कॉपीराइट
श्रीमती उषादेवी मित्रा, १६३७
प्रथम संस्करण—१६३७
द्वितीय संस्करण—ग्रप्रपैल, १६४२
तृतीय संस्करण—सितम्बर, १६४४
चतुर्थ संस्करण—जनवरी, १६४६
पाँचवाँ संस्करण—मई, १६५६

मूल्य-३)

मुद्रक सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, जार्जटाऊन, इलाहाबाद दीर्घ अवगुण्ठन की आड़ में आकाश की नीली आभा मर मिटी थी। आकाश की उस धृसर परछाई के नीचे पृथ्वी एक विरह-विधुरा तरुणी-सी उदास बैठी थी। रिर्माभम-रिमिभम मेह बरस रहे थे और सन्थ्या उन नन्हीं-नन्हीं बूँदों के गले में बाँह डाले ग्राम-प्राङ्गण में अलसा-सी रही थी। चहुँ और व्यापी थी गहरी तन्द्रा। श्रीम्य पथ थे निर्जन, वृज्ञों पर था पिज्ञ्यों का विचित्र कलरव। दिन के प्रकाश की शेष रेखा को बिदा देने का वह शायद करुण-विलाप रहा हो, अथवा अद्धापूर्ण वन्दना-गान; या तो शायद रात्रि-रूपसी के लिए आरती का वह कलतान हो, कौन जाने पन्ची-हृदय की वह कोई गोपन कहानी हो। कदाचित् वन-गहन को अनोखी वार्ता का शब्द-विन्यास या केवल सुर-भंकार ही रहा हो।

कृषक अपनी शान्ति-कुटीर को स्निग्ध छाया में ऊँघने लगे थे। गाभी के नेत्र नींद से भुक चुके थे। किन्तु वह—वह सूर्य-किरण-सी दीप्त, स्वर्ग-किश्री-सो अपरूप, तरुणी नीलिमा तब भी तालाब के किनारे बैठी बासन माज रही थी। उसके अधीर नेत्र बार-बार आकाश के प्रति उठ रहे थे। उसकी संगी-साथिनें उस दिन सब घर लौट गयी थीं। केवल वही एक रह गयी थीं—अप्रकेली, बिलकुल अप्रकेली। उसके चहुँ और था विराट् स्नापन और सिर के ऊपर थे छोटे-छोटे मेघ के दुकड़े, बूँदों से ओत-प्रोत, मस्ताने-से।

उदास-दृष्टि से नीलिमा ने सूने तालाब को देखा, दीर्घश्वास से हृदय मिथत हो गया। घर के धन्धों में देर लग गयी। दिन-का-दिन ही व्यर्थ गया, सख़ी-सहेलियों से घड़ी-भर बात भी न कर पायी और न जल-कीड़ा।

याम में नदी-नाले त्रोर भी थे, किन्तु निकट पड़ता था जमींदार सुकान्त चटर्जी का यह तालाब। चाहे जमींदार शहर में रहते हो त्रोर प्रामवासियों से उनका परिचय न भी रहा हो, परन्तु तालाब उनकी सत्ता सिर-माथे पर लिये बैठा था न! 'जमींदार-तालाब' के नाम से वह परिचित था।

प्रात:-सन्ध्या उसके चहुँत्रोर के पत्थर की सीढ़ियों पर स्त्रियों की भीड़ लगी रहती थी। कोई हॅसती, कोई रोतीं, कोई किसीसे कलह करती, जिस कर्कशता को सुनकर किनारे के नारियल, पीपल पर वैटा काग भी एक बार मुँह का ग्रास छोड़कर विस्मित हिंद उटाता, उसके शिथिल पंजे में वह आयास-अर्जित-आहार टप-से जल में गिर पड़ता। किसी स्विमल सन्ध्या में कोई विरिहिशी पीपल के नीचे खड़ी सखी को विरह-कथा मुनाती, जिस विच्छेट को सुनकर पीपल तक सिहर उटता और ताड़ अपने पत्तों की मर-मर ध्विन से उसे सहानुभूति जताता।

बूंदें घनी हुईं, बासन धुल चुके थे। उसने शीघता से भरी गागर सिर पर रखी और लौटी। परन्तु दूसरे पल जुलाहा-ववू के आकर्पण से नोलिमा ककी। विरक्ति से उसके मुख की रेखाएँ संकुचित हो रही थीं।

'ऋरे राम, छू ही तो लिया! साँभ बेला में फिर नहाना पड़ेगा। ऋन्धों है क्या?'

विनीत करठ से वयू कहने लगी—वादल कड़का, में डर गयी। तुम्हं छू लिया, अब फिर से तुम्हें नहाना पड़ेगा नीलिमा दीदी ? माफ करो, बहन !

विराग से नीलिमा बे.लो—्त्राह्मण के घर की विधवा हूँ, मन्ध्या-वन्टन है, नियम-धर्म है, कौन-सो बात नहीं है ? श्रीर तूने छू लिया ! कैसी म्पर्झ है ! दिन-पर-दिन कैसी श्रनोखो बातें होने लग गयी हैं । श्रमी श्रीर भी जाने वया-क्या हो जाय।

'ब्मा करो दीदी! य्रब कमी ऐसी गलती न होगी। यचा बीमार है। य्रमाँ उमें लिये बैठी हैं। मिनट-भर ठहर जाय्रो, साथ चली चलूँगी, इर लग रहा है।'

'क्या में बारिन, महरी हूँ, जो तेरे लिए खड़ी रहूँ ? ऐसी मर्दी में नहाकर बीमार पड जाऊँगी, यह विचार तो गया चूल्हे में, ऊपर में आजा देती हैं। इसका पहरा दो। इन्द्र की परी हैं न, कोई लूट ले जायगा ?'— बड़बड़ाती हुई नोलिमा पानी में उतरी और स्नान करके ऊपर आ गयी।

ं 'दो मिनट ख्रौर ठहर जाख्रो, नीला वहन !'—भीत नेत्रों से वहू चहुँछोर देखने लगी । उसका शरीर काँप रहा था।

'कहती जाती हूँ, मैं नहीं रुक सकतो। नीच जाति के पास जहाँ दो पैम हो गरे, बस, लगी स्वर्ग में सीढ़ी बनाने। मारे धमएड के धरती पर पर नहीं पड़ते। आग लगे ऐसे पैसे में! 'नहीं ठहरती तो जात्रो, किन्तु ऐसी भरी साँक में श्राप न दो। दो-चार नहीं, एक ही तो बच्चा है। वह भी बेसुध पड़ा है। भगवान्! मेर बच्चे को श्रच्छा कर दो—सवा पाँच रुपये का परसाद चढ़ाऊँगी।'—बहू श्रकाश की श्रोर हाथ जोड़ कर कहने लगी।

'पित-पुत्र के घमगड में फूली नहीं समाती! विधवा हूँ तो अपने लिए। ईश्वर ने मुफ्ते मारा है। ये वातें मुफ्ते सुनाकर क्या करेगी? पाँच के नहीं. तृ दस के प्रसाद चढ़ा न। ऊँचे पेड़ को आँधी एक फपेटे में समेट लेती है। भूली किस बात पर है? क्या में कुछ समकती नहीं? अभी-अभी सुफ्ते सुना-कर जिन रुपयों का घमगड कर रही थी, उस पर गाज न टूट पड़े तो कहना!'

वधू सिहर उठी, बोलो-कोस तो लिया दीदी, जी भरकर, अब जरा ठहर जाओ। अकेली मैं घर कैसे लोट्गी ?

इस बार नीलिमा उत्तर दिये बिना ही आगो की सीढ़ियों को तय करती जल्टी-जल्टी ऊपर पहुँच गयी।

'डरो मत भौजी, में खड़ी हूँ। जल्दी काम कर लो।'

उस के। मल स्वर से नारी-द्वय चौंकी । ऋपनी छोटी बहन कविता को देखकर नीलिमा क्रोध, द्वोभ से बावली-सी हो गयी—तुभे यहाँ किसने बुलाया कविता ? सब बात में सयानी बनती है ।

'तुम्हे घर लौटने में देरी देखकर माँ ने मुक्ते भेजा है। तुम्हारे कपड़ें भीगे हैं घर जाकर बदल डालो दीदी, नहीं तो बीमार पड़ जात्रोगी। मैं यहाँ टहरती हूँ।'

'पानी-त्र्यांधी में यहाँ खड़े रहने की क्या जरूरत है ? भीग न जात्र्योगी ? घर चलो, कविता ।'

कविता खिलखिला पड़ी—स्कूल में तो में रेज भीगा करती हूँ। बासन मुक्ते दे दो। तुम घर चलो, दीटी! मैं अभी आयी। वेचारी भीजी डर रही है।

'वह मरे या जिये, हमसे मतलब ? दिन-पर दिन हठी हो रही हो । किसी को कुछ सममती नहीं । यह सब ख्रंग्रेजी पढ़ने का गुण है । मैं तभी कहती थो कि माँ इसे स्कुल मत भेजो, मैं दिन-भर बासन माँजूँ, धान कूटूँ, घर- गृहस्थी के धन्धे करूँ ऋौर उधर दुलारी कविता जूते-मोजे पहनकर स्कूल जाय। संसार ही उलटा है न। यहाँ एक-सी हिष्ट कहाँ १ ऋभी से बड़ी बहन की अबहेलना करना। पास कर लेने से तो न-जाने क्या करेगी।

जल्दी-जल्दी काम से निबटकर जुलाहा-बहू ऊपर त्रायी--तक्लीफ हुई तुम्हें, किव बहन ! त्रब चलो ।

गरज पड़ी नीलिमा— ऋब क्या तेरे साथ-साथ चलना पड़ेगा ?

'कल गिर पड़ी थी, पैर में ऋब भी दर्द है। जरा धीरे चलो बहन, मेरा घर तो पहले पड़ता है।'—विनीत कराठ से उसने कहा।

बहुन को बाद-प्रतिवाद का ऋवसर न देकर कवि ऋगगे-ऋगं चल पड़ी--बच्चा ऋब कैसा है, भौजी ?

नीलिमा के नेत्र विस्फारित हो उठे। वह केवल आँखें फाड़-फाड़कर देखती रह गयी कि वर्षा में भीगती, मधुमक्खी जैसी गुनगुनाती दोनों मर्जी किस आराम से इठलाती चली जा रही हैं। नहीं, नीलिमा और अधिक देख-सुन नहीं सकती थी और न सह सकती थी। उस अविराम वर्षा की गोद में वह बैठ गयी उसी कीचड़ में। उसके कठोर मुख पर व्यथा और अभिमान को छाया निविड़ होने लगी। छोटी की उपे ज्ञा ने समुन्दर का जल उसकी आँखों में भर दिया। कितने दिनों की न जाने कितनी छोटी-बडी घटनाएँ उसकी आँखों के सामने आकर अइने लगीं। वर्तमान, अतीत और भविष्य के चित्र मानो सचल और सजीव हो गये।

त्रभाव, दारिद्र्य के भीतर नीलिमा का जन्म हुत्रा था। पिता श्रल्य वेतन पाते थे, किंठनाई से गृहस्थी चलती थी। श्राजी, पिता, माता श्रीर उन दोनों बहनों को लेकर गृहस्थी छोटी न थी। छी-शिज्ञा में पिता की र्घाच श्रवश्य थी; किन्तु श्राजी थीं विरोधी। श्रीर इसी लिए वह न तो घर पर पढ़ पायी श्रीर न स्कूल में। मातृभक्त पिता, माता के सन्तोष के लिए, गौरीदान का पुरुष संचय कर बैठे थे, श्रष्ट-वर्षीया नीलिमा का विवाह करके।

विवाह की बात नोलिमा को छिन्न-भिन्न सपना-सी लगती। उसके साथ श्रीर एक दिन की बात उसे स्मरण हो श्राती—एक दीर्घ श्रभिशाप, श्राकुल कन्दन की तरह उस एक दिन की बात, जिस दिन उसे हृदय से लगाकर माता ने विवश हो श्राँस् की मड़ी लगा दी थी श्रोर उसके माँग का सिंदूर नदी

में बहाकर काँच की चूिड़ियाँ उतार लो थीं। श्रौर ?—हाँ श्रौर भी बहुत-कुछ है न। उसी वर्ष श्राजो स्वर्गलाक पधारीं। मृत्यु के समय वह एक बात श्रोर कह गयी थीं, जिसे नोलिमा भूल नहीं सकती। वह माता को उस प्रोत्थित धन श्रौर श्रलंकार का पता देती गयी थीं कि उस श्रथं से किवता का विवाह कर देना श्रौर उसे पढ़ाना। वह उनका श्रनुरोध नहीं, श्रादेश था, जिसकी श्रबहेलना उस घर के कुत्ते भी नहीं कर सकते थे। बचपन में किवता को विवाह देने का वह निषेध कर गयो थी श्रौर पढ़ने पर जोर देती गयी थीं। नहीं, वरन् पुत्र से श्रौर पुत्र-वधू से प्रतिज्ञा भी करा लो थी। उनके मत का ऐसा परिवर्तन कौन से श्रुभ या श्रश्रुभ मुहूर्त्त में हो गया था, सो नीलिमा क्या जाने ? जाने या न जाने वही बूढ़ी श्रात्मा। पिता की मृत्यु हुई थी श्रचानक। बस, तबसे वह श्रौर माता श्रई श्रनशन में रहकर किवता को पढ़ाती चली श्रा रही हैं। श्रगले साल वह मैट्रिक-परीज्ञा देगी।

त्रातीत की त्रोर निहारते-निहारते, उस पुरानी कथा के स्मरण से नोलिमा का जी जाने कैसा कर उठा। ग्राँस् स्ख गये। वेदना एवम् अपमान से नेत्र स्तिमित-से हो रहे। वह विचारने लगी—वह मूर्ख, ग्राशिक्षित विधवा है; तभी तो छोटी बहन उसकी उपेन्ना कर सकी। माना कि यह सब सच है, फिर इसमें उसका ग्रपराध ? क्या यह उसके हाथ की बात थी ? विधवा है—वह मूरख—मूरख। उसके ग्रन्तर की नारी ग्राहत ग्रामिमान से सिर पीटने लगी। नीलिमा रो पड़ी—वर्थ गया है उसका त्याग, विल-कुल व्यर्थ। ग्रीर सहनशीलता ? उसे तो पृथ्वी ने लौटकर देखना भी उचित न समका। कविता शिन्ना पा रही है, धनवान के घर उसका व्वाह हो जायगा, होरे-मोती से लदी मोटर पर घूमती फिरेगी। उसकी एक छाटी ग्राजा के लिए टास-टासी व्याकुल रहंगे, रजत-पात्र में भोजन करेगी, खीर, मिष्ठान्न से तृप्त होगी, सोने के पानदान में पान बनायेगी। ग्रीर वह,—वह तो धान कृटकर, वासन माँजकर, चीथड़े पहनकर दिन बितायेगी। इन बातों को विचारत-विचारन नोलिमा जोर से रो पड़ी।

[ २ ]

छोट मकान के गज-भर के ब्राँगन में जब नीलिमा ब्राकर खड़ी हो

गयों, तब रात-रानो इन्द्रलोक से घरतों तक उतर चुकी थों। कोने की कोठरों से जननी हरमोहिनों ने पूछा—कोन है ? 'में हूँ।'—भारी गलें से नीलिमा ने उत्तर दिया। 'इतनी रात तक तालाब पर क्या कर रही थी ?' 'मर रही थी।'

'न-जाने कैसी बातें करती है! सन्ध्या निकल गर्या। तुलमी के पास दीया न जला!'

'क्या कविता नहीं जला सकती थी ?'

हरमोहिनी चुप रही। नीलिमा ने कपड़े बदले, गीले कपड़े निचीड़कर सूखने को डाल दिये। उसके बाद दीया जलाकर तुलसी के नीचे रख श्रायी।

श्राँगन के कोने में तुलसीमञ्ज, दोनों श्रोर मिट्टी के छोटे दालान, दालान के उस स्रोर छोटी कोठरियाँ। वस, इतना ही था। नीलिमा ने एक टूटी लालटेन जलाकर सामने रख दी, श्रीर मिट्टी का प्रदीप लिये श्रपनी कोठरी में चलो गयी। अप्रसन्न मुख से गमछा उठाया एवं गमछे से भीगे बालों की पांछने लगी। सहसा उसका दृष्टि दुर्पण पर जा गिरी। दीवार पर एक घॅघला-सा दर्पेण लटक रहा था। नीलिमा विस्मित, पुलकित, अचल हो रही। इन्द्र-सभा की किसी किन्नरी की छाया दर्पण में पड़ गयी? दीर्घ, कुञ्जित केश-राशि से विरा परम सुन्दर मुख, ब्राँस भरे ब्रायत लोचन उसकी ब्राँखी में--- उसके हृदय में धूम मचाने लगे। विस्मय-व्याकुल, विह्नल-दृष्टि से यह देखने लगी त्रौर देखने लगी--- त्रपने-त्रापको । हाँ, उस रमणीय छवि को । न यह शाव की साधना थी, न रूप की कोरी कल्पना। नहीं, यह जीवित रूप की उपासना, रूप की साकार पूजा। रूप! रूप। ऐसा रूप!!! एक श्रचम्मे से, गम्भीर तन्मयता से उस जीवित को वह देखने लगी। श्रपने को बुमा-फिराकर, सामने-पीछे हटाकर वह देखने लगी, किन्तु फिर भी अन्तर त्रातप्त रह ही गया. हृदय-प्रनिथ शिथिल हो पड़ी। रूपसी, वह ऐसी रूपसी? विस्मय-विमूढ नोलिमा विचारने लगी--ता यह सम्राज्ञी इतने दिन तक इस छाटे-मे शरीर में छिपकर कहाँ वैठी थी ? ब्रौर मुफ्ते ही खबर नहीं ? किन्तु जब वह निकलकर सामने आ गयी, तब उससे परिचय के प्रथम अवसर में जी ऐसा क्यों वबरा रहा है ? रूप, रूप, ऐसा रूप ? क्या पर्वत-

शिखर पर रहनेवाली विद्याघरी ऐसी ही सुन्दर हुत्रा करती हैं ? जिस रूप की शव-साधना में पृथ्वी त्रातुर है, जिस रूप के वर्णन से किव की लेखनी कभी थकती नहीं, क्या वह सीन्दर्य यही है ? ऐसा ही मादकतापूर्ण अपरूप उन्माद, ऐसा ही विस्मयकारी है वह रूप ? सुन्दर है वह, वर्णनातीत सुन्दरी। नीलिमा विकल होकर विचारने लगी—किन्तु इस रूप को लेकर में क्या करूँगी ? अरे, कौन-से काम में आयेगा यह रूप ? यदि किवता को यह रूप मिल जाता, तो काम में आता। उसको शादी किसी राजा से ही हो जाती। किन्तु हुत्रा उसका उलटा। किवता कुत्सित नहीं तो मुन्टरी भी नहीं है। आगे में ? किन्तु इस रूप को लेकर में क्या करूँ ? नीलिमा का जी जाने कैसा कर उठा। एक अनास्वादित, अतृप्त आकांचा, जाने कैसी कल्पना, एक हाहाकार ने उसके शरीर की नसों को त्रस्त, व्यस्त, मांथत कर डाला। जमीन पर नीलिमा आंधी गिर पड़ी और सिसक-सिसककर रोने लगी।

'त्राज रोटी न बनेगी क्या ? लड़की श्रमी भूख-भ्ख चिलाती श्राती हंग्गी।'—हरमोहिनी ने वाहर से पुकारकर कहा। किन्तु जब उत्तर न मिला तब द्वार पर से उसने भाँका। बोली—दिन-पर-दिन तू श्रंधेर कर रही है नोला, श्रमो सोने की कौन-सी जरूरत पड़ गयी ?

'सोना भी क्या श्रपराध है ? इस घर की क्या में महरी या महराजिन हूँ. जो गुंज मुक्ते हो रोटी बनानी पड़ेगी ? किव रोटी नहीं बना सकती क्या ?'

हरमोहिनी नरम पड़ गयी—वह स्रभी लड़की है बेटी, स्कूल से लोटकर थक जाती है। जबरन् उसे बाहर भेजा, वह जाती कहाँ थी? कहने लगी, पढ़ने को बहुत है। मैंने कहा—इससे स्वास्थ्य बिगड़ जायगा, जरा वृम-फिर स्रास्था। बाहर की हवा अञ्छी होती है।

'वह पढ़ती है तो इससे सुभे क्या ? पढ़ेगी तो अपने लिए। बड़े घर में क्याह हो जायगा, मोटर पर घूमती फिरेगी। क्यों—क्यों में उसके कपड़ों में माचन लगाऊँ, वासन माँजँ, रोटी बनाऊँ ? किसलिए में यह सब करूँ ? क्या मेरा स्वास्थ्य न बिगड़ेगा ? अपने को विदुषी समभती है, जरा नी लड़की, सबके सामने मेरा अपमान करती है। उसने मुभे आज क्या न कहा ?'—हाथ में मुँह ढाँककर नीलिमा रोने लगी।

व्यस्त होकर हरमोहिनी ने उसे हृदय से लगा लिया। 'जैमा ग्रदष्ट लेकर

श्रायी थी, क्या करती मैं श्रोर क्या करेगी तू ? तुम्हारा जो कुछ होना था सो हो गया, श्रव छोटी बहन की भलाई देखो, चुप रहो, चुप रहो, ऐसे समय कहीं कोई रोता है ? श्रकल्याण होगा।'

'मेरा अब कल्याण-अकल्याण क्या होगा, माँ ?' उसके आँस् पोंछकर, समभा-बुभाकर हरमोहिनी ने चूल्हा मुलगाया। [३]

गोमती नदी के किनारे, वृद्ध-लता से घिरा, मिलस्ट्रेट सुकान्त चटर्जी का धृसर रंग का बंगला स्वप्न-लोक सा प्रतीत हो रहा था। सामने लान, एक छोर गोमती का कल-गान छोर पीछे फल का उद्यान, पुराने वट के वृद्ध। वट की लिम्बी जटाछों में कितने ही विचित्र वर्ण की चिड़ियाँ मूला मूलती रहतीं छोर तब वट स्थिर हो रहता, मानो स्तब्ध दृष्टि से उस कीड़ा को देखता। शायद पहले जन्म की बात उसे स्मरण हो छाती या नहीं भी होती। लेकिन उस कीड़ा में कदाचित् वह भी सम्मिलित होना चाहता, पद्धी की छातमा में समा जाना चाहता, या छपने वृद्धत्व को उन फुर्तीले पिह्मयों में बाँट देना चाहता। कोन जाने १ कमो इतने जोर से वह चिल्ला उठता कि छोटी चिड़ियाँ फुर्र से उड़ जातीं। कभी दूर खड़ी मिजस्ट्रेट साहब की भ्रातुष्पुत्री पपीहरा उस रंग, कौतुक को देखकर ताली बजा देती, खुशी से मचल-सी पड़ती।

दिन ढल चुका था। वट के नोचे एक सफेद घोड़े पर से श्यामांगी तक्णी उतर पड़ी। पुकारने लगी—भगवानदीन!

पुराना भृत्य दौड़ा हुन्ना त्राया--- 'टाइगर' को मैं बाँधे देता हूँ।

रेशमी रूमाल से पसीना पोंछकर तरुणी हँसी—तुम इससे हार जात्रोगे, भगवानदीन ! घोड़ा नहीं, यह शेर हैं। साईस के सिवा दूसरे को पास नहीं त्राने देतां।

'बिलकुल ठीक बात है! याद है न बाई साहब, पहले-पहल जब टाइगर पर चढ़े थे? उस बात की याद से मेरे तो रोयें खड़े हो जाते हैं। साहब की जान मुश्किल से बची। साहब हैरान हो गये। बोले, इसे अप्रभी निकाल दो। पर तुमने न-जाने इसपर कौन-सी माया कर दी। उसे मन्तर फूँक दिया। वह दो तुम्हारे पास कुत्ते का पिल्ला हो रहा है।' 'टाइगर मुक्ते चाहता है, भगवानटीन । वह जानता है कि मैं उसे कितना चाहती हूँ । घे ड़े सब समक्तते हैं ।'

'कहीं जानवर भी ममता को पहचान सका है, बाई ?' नौकर हॅस पड़ा।

'तुम इँसते हो ? जानवर हमसे ज्यादा सममदार होते हैं। जानते भी हो कुछ ? वह अधिक अनुभवी होते हैं। फिर हों क्यों न, उनके भी तो प्राण हैं। जैसे हमारे हैं, ठीक उसी तरह। स्नेह, प्रेम के अनुभव की शक्ति उनमें है। हमारे पास वह गूँगे-से लगते हैं तो क्या हुआ ? अपनी भाषा में वे पिउत होते हैं। हम देखते हैं कि जानवर बात नहीं कर सकते, किन्तु जरा ध्यान से उन्हें देखों तो समम सकोंगे कि वह कैसे भाषामय हैं। किन्तु जब हम ही न समम सकें तो वह क्या करें ? बेचारे असहाय प्राणी !'— परम आदर से पपीहरा अश्व-करठ से लिपट गयी।

भगवानदीन पुलक्-मुग्ध हिंदि से उस हश्य को देखने लगा।

पपीहरा हरी। जमीन पर से सोने की मूठ लगी चाबुक उठा ली। फिर
पूछा—साईस क्या स्रभी स्रच्छा नहीं हुस्रा ?

'श्रच्छा है, शायद कल काम पर श्रावे।'

'श्रच्छा, तो श्रव 'टार्च' लेकर मेरे माथ चलो। श्रस्तवल में इसे बाँध दूँ।' व दोनों चल पड़े।

नाम तो उसका पर्पाहरा था, परन्तु लोग पुकारते थे 'पिया' कहकर।
पिया श्रस्तवल से लोटी तो सीवे ड्राइंग-रूम में जाकर कोच पर लेटरही।
दास-दासी दोड़े। 'इलेक्ट्रिक फैन' खोल दिया गया। कोई दासी जुते- मोजे
उतारने में लगी, कोई सिर का पसीना पोंछने लगी।

एक ने व्यस्त होकर पृद्धा-चाय ले आऊँ ?

'नहीं, काका कहाँ हैं ?'

'कमरे में।'

'त्र्यकेले हैं ?'

'जी नहीं।'

'कौन है ?'

दासी कुछ इतस्ततः कर बोली-मिमेज शापुरजी ?

टासी जानती थी कि मिसेज़ शापुरजी की पिया बिलकुल पसन्द नहीं करती। पिया उठकर बैठ गयी। विरक्ति-विराग से उसके मुख की रेखाएँ कुंचित हुई। कहा—तुम लोग जास्रो।

'यमुनाबाई को बुला दूँ ?' डरते-डरते उसने पूछा। 'नहीं, कहती तो हूँ, चली जाश्रो।'

दासी चुपचाप खड़ी रह गयी। कालेज से लौटकर उम दिन पिया ने जलपान न किया था, किन्तु उस बात को कहने का साहस दासी में था.नहीं। कौन जाने, यदि रूठ जाय ? उस बर के नूतन ग्रौर पुरातन दासी-चाकर प्रमुकी प्रिय भ्रातुष्पुत्री के जिही स्वभाव से भलीभाँति परिचित थे। एक तुच्छ, कारण से लड़की किसपर कब रूठ बैठे ग्रौर किस पर श्रकारण सन्तुष्ट होकर पुरस्कार दे डाले, इस बात को कांई नहीं कह सकता था। उस घर में गृह-स्वामी से श्रिधिक था इस लड़की के सन्तोप-ग्रसन्तोप का मूल्य।

दास-दासी, पितृ-मातृहीन भतीजी एवं स्वयं स्नाप । बस, सुकान्त चटर्जी की गृहस्थी इतनी ही थी । उनको पत्नी-वियोग बहुत पहले हो चुका था । स्नाठ वर्ष की लड़की पपीहरा को उन्होंने स्नपने रिक्त स्नन्तर की बुर्भाह्नत ममता-स्नेहंकी छाया में ढाँक लिया था । पिया के बिना उनके दिन नहीं कटने थे । लड़की के लिए एक बार शायद वह स्वर्ग के चाँद को लाने के लिए भी दौड़ते ।

सुकान्त की बड़ी बहन ऋत्यन्त ऋशा लगाये बैठी थीं कि निःसन्तान भाता उनके पुत्र का सम्पत्ति का प्रमु बनावेगा । किन्तु जब हो गया उसका उल्टा, तब वह देश से लड़के के साथ दौड़ी ऋायी । ऋौर देख-मुनकर ऋपना सिर पीट लिया । सुकान्त ने साफ-साफ कह दिया, 'मेरी लड़की पिया है, वही है सब कुछ की ऋषिकारिणी । मैं तुम्हारी सहायता किया करूँगा ।' उसी दिन बहन लौट गयी थीं । तबसे कभी नहीं ऋायीं । न सहायता ली । परन्तु कन्या यमुना को रोक न सकीं ? यह चार-छः महीने में जरूर चली ऋाती । मामा एवं पिया के लिए प्राण देती थी । उसका विवाह सुकान्त ने कर दिया था । जमाई विभूति जमींदार था । सुकान्त स्वयं भी जमींदार थे—यद्यपि वह रहते थे शहर में । जमींदारी नायब-गुमारुते देखते ।

दासी को खड़ी देखकर पिया ने पूछा-खड़ी क्यों हो ?

'जलपान ले आऊँ ?'—वह धीरे से बं.ली।

'भूख नहीं है। तुम जात्रो।'

दासी चली गयी। अनमर्ना-सी पिया उठकर भीतर जाने की हुई। द्वार के परदे को हिलते देखकर बैठ गयी। पृछा—कौन है ?

इस बार परदा जरा हृटा ब्रौर एक सुन्दरी स्त्री का मुख साफ निकला क्राया।

पिया खिलाखिला पड़ी—दीदी, तुम हो, वहाँ क्यों खड़ी हो ? चली क्यों नहीं श्रातो ? कोई नहीं है ।

स्त्री वहाँ में हिली भी नहीं। बहुत धीरे कहने लगी—भीतर चली ऋा पिया, बैठक में से ऋाऊँ कैसे ? ऋभी कोई महाशय ऋा जावँगे।

'नहीं वहन, तू चली त्रा। मुक्तमें उठने की शक्ति नहीं है।'

'क्यां, क्या हो गया ?'

'वे ड़े पर से गिर पड़ी।'

'श्रोर मुभे खबर नहीं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? देखें ?'

यां कहती उद्धिग्न सुख से स्थू लांगी सुन्दरी युवती ने कमरे में प्रवेश किया। कहां लगी है ?'—यमुना ने पूछा।

'बहुत दर्द है, धीरे से देख लो।'

'त्रारे! घुटना तो फूल गया ह। यहीं लगा है न ?'

पिया बहन से लिपटकर हँसने लगी।

'हंसती क्यों है ? चल हट, यह सब तेरी बनायी बातें हैं। कैसी फूठी है ! मैं तो डर गयी कि या ईश्वर, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी ? बड़ी नटखट हैं तू, फूठी।'

'यदि भूट न बं.लती, नो तुम यहाँ कब आनेवाली थीं ?'

पिया की फुळा की लड़की यमुना कुछ दिन के लिए मामा के घर आयी था। 'ऋब जाती हूँ पिऊ, कोई छा जायगा।'

'श्राने दे, इसमें क्या ? तू बड़ी डरपोक है दीदी ! जैसे हम हैं वैसे श्रानेवाले। श्राप्तिर वे भी तो मनुष्य ही हैं न ? श्राजकल भी भला कोई परदा करता है ?'

'बहन, कभी मैं भी पैदल कालेज जाती थी। इसी कमरे में बैठकर कितने

महाशयों से तर्क-वितर्क किया करती थी। मामा के साथ टी-पार्टी त्रोर डिनर में जाया करती थो। मदों के साथ एक टेबिल पर भोजन करती थो।'

'तुम दोदी—तुम, तुम ? सच कहती हो ! सबके सामने निकलती थीं तुम ?'—विस्मयं से पिया के नेत्र स्तब्ध हो रहे ।

'हाँ पिया, मैं। वे दिन खुशी से कैसे हरे रहते थे!'

'उसके बाद ?'-एक तन्द्रा के भीतर से पिया ने पृछा।

'जाने दे पिया, उन बातों को।'

'कहो न, दीदी।'

'कहूँगी, भीतर चलो । वे आते होंगे।'

'जीजायिद त्रावें तो क्या हुत्रा १ तुम्हें यहाँ बैठी देखकर वह प्रसन्न होंगे।' 'बात ऐसी नहीं है।'

'ऐसी नहीं है, तो कैसी है ? सच कह रही हो ?'

'तुमसे भूठ कैसे कहूँ ?'

त्रत्यन्त विस्मय से पिया ने कहा—जीजाजी सदा पर्दा के विरुद्ध बड़ी-बड़ी बातें कहा करते हैं। कहते हैं, तुम्हारी दीदी किसी से मिलना पसन्द नहीं करतीं। उनका कहना है, केवल इसी कारण से तुमसे उनकी अनबन हो जाया करती है।

यमुना चुप रही। विभूति उसका पति था, फिर पति के विरुद्ध वह कहती क्या—ग्रीर कैसे ?

'दीदी!'

पिया की पुकार से वह चौंकी--'हाँ'।

'कहूँ मैं जीजा से कि वह ऐसा मूठ क्यों कहते हैं ?'

'ऐसा मत करना, पिया !शायद यहाँ पर वह चुप रहें। नहीं समक सकती हो बहन कि पीछे इस छोटी-सी बात के लिए मुक्ते कैसी लांछना मिलेगी।'

विस्मय से पिया उसका मुँ ह निहारने लगी।

'ऐसा मत कहना। यदि कह दोगी, तो घर में रहना मेरे लिए कठिन हो जायगा। सास भी हाथ धोकर पीछे पड़ जायगी।'

'ऐसा अत्याचार तुम सहा करती हो ? इस आत्याचार के विरुद्ध क्या जरा-सा कुछं बोलं भी नहीं सकती हो ?' 'कुछ नहीं—कुछ नहीं। करने श्रौर कहने-सुनने के लिए तो कुछ भी। नहीं है, पिया!'

कुछ कहने जाकर पिया चुप हो गयी, श्रचानक उसकी हिन्ट पड़ी विभूति पर। विभूति का मुँह काला पड़ गया। क्यों ? शायद पत्नी को वैठक में बैठी देखकर, या या ही; परन्तु फिर भी वह हँसा। हँसने के व्यर्थ प्रयास से मुख़ की रेखाश्रों को कुत्सित कर फिर भी वह हँसा—बड़े भाग्य से तुम्हारी बहन का दर्शन श्राज बाहर के कमरे में मिल गया, पिया! तुम्हारी प्रशंसा किये बिना जी नहीं मानता, फिर यो कहो कि बहन को भी श्रपने बगल में खींच लायी हो, फिर भी शंका है, बाहर को हवा उन्हें शायद ही सहन हो।

'घवराइए नहीं त्राप। किसी के त्राने के पहले ही वह त्रापने जेल में लौट जायंगी मैं जबरन् उन्हें लिवा लायी। चिन्ता न करें, मेरे चाहने पर भी वह बाहर की हवा में न त्रायेंगी।'—तीखें स्वर से पिया ने उत्तर दिया।

'यह सब तुम क्या कह रही हो, पिया ?'

'में किसीसे मिथ्या तर्क-वितकं नहीं कर सकती।'—र्ापया ऐसी रूठी कि मूंह फेरकर बैठ गयी।

वाद-विवाद से उन दोनों को बचा दिया उस घर के प्रभु ने, वहाँ पहुँचकर । दोहर बदन के लम्बे पुरुष, सूट-बूट-परिहित, स्लियों-जैसा मुकुमार मुख, ऋई-वयसवाले मुकान्त चटर्जी के पीछे-पीछे कमरे में प्रवेश किया एक पारसी नारो ने। उसके ऋगगमन से घर को वायु सेएट को सुगन्ध से सुगन्धित हो गयी।

'कब लौटी, पिया बेटी !'--स्नेह तरल स्वर से सुकान्त ने पूछा।

काका को देखकर पिया फूल-सी खिल पड़ी—जाने कितनी देर से तुम नहीं ये।

पारसी स्त्रों बोली-प्रायः यहाँ त्राकर लोट जाती हूँ, पिया ! तू तो पढ़ने त्रीर घोड़े के पीछे मौसी को भूल गयी। मेरा जी नहीं मानता। त्राज त्रड़ गयी कि पपीहरा से मिलकर लौट्गी। दुजली दिखती हो, पिया!

किन्तु जिसके लिए यह सहानुभूति श्रौर उद्धेग था, उसका चेहरा विरक्ति से वक हो रहा था। बस, इस श्रन्थथा सहानुभूति, बिना कारण उद्धेग श्रौर मौखिक व्यथा दिखाने के कारण ही तो मिसेज़ शापुरजी को पिया पसन्द नहीं कर सकती थी। मिसेज़ शापुरजी त्राधिक चिन्तित-सी दिखने लगीं, सुकान्त से बोलीं— मिस्टर चटर्जी, त्रामी से 'केयर' लें, लड़की दिन-पर-दिन सूख रही है।

'कैसी मुश्किल है! रोग कैसा ? दिन-दिन तो मोटो हो रहो हूँ, मोसी ! तुम निश्चिन्त रहो, में ब्राच्छो हूँ। ब्राौर यदि स्वास्थ्य बिगड़ता, तो काका उसे पहले जान लेते।'—पिया ने कोध, विरक्ति को दबाना तो सीखा ही न था, फिर ऐसा कहने के सिवा वह करती क्या ?

मिसेज़ शापुरजी का चेहरा पीला पड़ गया।

'काका, ''टाइगर'' स्रब बिल्ली-जैसा सीघा हो गया है, स्रव चढ़ना तुम उसपर।'

पिया के निकट बैठकर परम श्रादर से सुकान्त उसके बाला को सुलभाने लगे—चढ़ूँगा बिटिया! जानते हो विभूति, उस दुर्दान्त घोड़े को पिया ने कुत्ते-जैसा वश में कर लिया है। मैं तो उसके पास जाते डरता था।

'फिर लड़की भी कैसी है, मिस्टर चटर्जी, घोड़ की कीन कर, शेर भी उससे डरेगा। उस दिन इसने एक सोलजर की चाबुक से खबर ली। ब्रार एक दिन इसने हमें शराबी के हाथ से बचाया।'—उत्तर दिया मिसज़ शापुरजी ने।

द्वार के बाहर से त्रालाक त्रोर रमेश का स्वर सुन पड़ा—दा मिनट ठहरिए मिसेज़ शापुरजी, ऐसी 'इस्टरेस्टिंग' बातों में हम भी भाग लेना चाहते हैं।

'नहीं-नहीं, स्त्राप दोनो भी स्त्रा जाइए।'—हँसकर मिसेज शापुरजी बोर्ला।

कुर्सी खींचकर दोनों बैठ गये।

त्राले।क ने कहा—ठहरिए, जरा सिगार मुलगा लूँ, नहीं तो मजा न त्रारेगा—सिगार-केस खोलकर उसने सुकान्त की ब्रोर बढ़ा दिया ब्रीर फिर रमेश तथा विभ्ति को दिया। सब एक-एक सिगार उठाते गें ब्रीर धन्यवाद देने गें।

'ग्रव कहिए, मिसेज़ शापुरजी।'--ग्रालाक ने कहा।

'मोसो को वातों में स्त्राप पड़े हैं! मोसो यों हो कह रही थां।'—लिज्जत हास्य से पिया बोली।

'वे नहीं कहतीं तो कहने के लिए मैं जो तैयार वैठा हूँ।'—मुकान्त मुस्करा रहे थे। 'श्ररे तुम भी ? जाश्रो—में तुमसे कही कर लँगी, काका !'

मिसेज शापुरजी कव चुप रहने वाली थीं ? कहने लगी—उस दिन वेटी के साथ में पार्क में घूमने चली गयी। घर लौटने में सन्ध्या हो गयी। त्राप तो जानते हैं कि वहाँ का रास्ता कैसा सूना रहता है क्रौर दोनों क्रोर माड़ी-भुरमुट। रास्ते में दो शराबी मिल गये। हम भागी-भागी चली क्रा रही थीं. परन्तु उन बदमाशों ने रोक ही तो लिया! लगे वह क्रनाप-शनाप बकने। मारे डर के हम मा-वेटी की बुरी दशा हो गयी, किन्तु परमात्मा को कब यह बातें मंजूर हो सकती हैं ? घोड़े पर सवार पिया पहुँच ही तो गयी। वह घर लोट रही थी। मिस्टर चौधरी, क्रपनी क्राँखों न देखने से वह सीन शायद ही समक्त में क्रांबे। में कह नहीं सकती कि क्या हुक्रा। हाँ, इतना देख रही थीं कि पपीहरा का चाबुक घूम रहा था: क्रौर फिर कैसा, बिजली-सा। कुछ देर के बाद जब पिया मेरे पास क्रांकर खड़ी हो गयी तो देखा कि एक पड़ा कराह रहा था, दूसरा भाग गया था। यदि उस दिन पपीहरा न पहुँचती, तो न-जाने हमारी क्या दुर्दशा हो जाती।

प्रत्येक श्रोता के नेत्र में प्रशंसा व्याप-सी गयी ह्यौर पिया का स्वास्थ्य-पूर्ण शरीर लजा से संकुचित हो गया।

## [ 4 ]

गोमय-लिप्त घर-श्राँगन भूप में चमक रहे थे। दालान के एक श्रोर मँजे बामन रखे थे। श्राँगन में वेदी के नीचे कुछ कराडे सूख रहे थे। काम-काज से निपटकर नीलिमा वेदी के नीचे बैठी थी—श्रलसानी-सी। घर में श्रनाज का दाना भी नहीं था—फिर वह करती क्या? कुछ दिनों से एक वेला श्राहार पर उनके दिन कट रहे थे। किन्तु श्राज तो कहीं से कुछ नहीं मिल सका महल्ले-पड़ोसवालों ने साफ कह दिया—नित के श्रभाव को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। कई दिन से नीलिमा एक प्रकार उपवासी थी। कितता को भर-पेट भोजन करा देती। माता श्रौर वह पानी पीकर पड़ रहतीं। श्राज उन दोनों मा-बेटी का तो एकादशी का उपवास है, भोजन तो कविता के लिए चाहिए न।

भूख प्याम में नीलिमा का शरीर शिथिल पड़ रहा था, उसमें उठने की शक्ति थी नहीं। वहीं ग्रांचल विछाकर लेट रही। घर लोटकर इरमाहिनों की टांघ्ट सर्वप्रथम पड़ गयी कन्या पर । कोध से वह बल-सी पड़ीं । उनके वस्त्र के छोर में दो ग्रालू ग्रोर थोड़े-से चावल बँधे थे ! पड़ोसी के वर से कर्ज स्वरूप लायी थीं । ग्रात ग्राते विचार रही थों—चूल्हा जलता होगा, नीलिमा से कह दूँगी, पहले इसे चढ़ा दो । दिन इतना चढ़ गया, कविता भूखी है, कम-से कम वह तो भोजन कर लेगी । हम विध-वाग्रों को क्या ? चाहे खा लें, चाहे भूखे रहें । फिर ग्राज एकाटशों का दिन टहरा, हम दोनों का निर्जला उपवास है ।

परन्तु घर में अपने विचार के विपरीत कार्य होते देखकर उन्हें क्रोध चढ़ आया । पुकारा—नीलिमा, राजकन्या-सी आराम से तो सो रही हो, किसी के खाने-पीने की कुछ फिकर है ?

'जरा-सा लेट गयी थी मा, हाथ-पैर दर्द कर रहे हैं। तुम चिढ़ती वयो हो ? घर में कुछ हो तब तो बनाऊँ ?'

'दिन-दोपहरी में नींद भी आ जाती है! उस पर आँगन में लेटना, जितना है, सब कुछ कुलज्ञण। बस, ऐसे ही अत्याचार, व्यभिचार से सब कुछ चांटकर बैठ गई हो न। अपना सब गया अब रात-दिन आँसू बहाकर छोटी बहन के अकल्याण की चेष्टा।

मुँहजोर नीलिमा गूँगी-सी मा का मुँह निहारने लगी, मानो उसका अंतर उन अप्रिय रुद्ध शब्दों के निकट मूक हो गया हो।

'श्रव उठकर भात बनाश्रोगी या राजरानी सी पड़ी रहोगी? कविता के लिए कुछ बनाना है या नहीं ? क्या उसे भी श्रपने साथ एकादशी कराश्रोगी —?'

'मैं ही तो हूँ इस घर की छूत। कहती तो जाती हूँ, विमला बुया के साथ मुक्ते शहर जाने दो। सो न जाने देंगी। यहाँ रहा और इनकी विदुपी लंडकी की सेवा करो। नहीं करती में कुछ, कर लो जा तुम्हारे जी में यावे। मैं किसी की कीत-दासी नहीं हूँ। चौबीसो घरटे ऐसी वातें नहीं सह सकती। क्या मैंने कह दिया था कि ईश्वर मुक्ते तुम विधवा कर दो, और में भूखी-प्यासी काम करती रहूँ, जो तुम सदा मुक्ते ताना दिया करती हो? कल में विमला बुया के साथ शहर चली न जाऊँ तो कहना। हाथ-पैर हैं, काम कर लाँगी; और सुख से दो रोटी भी मिल जायगी।'

मुँह से चाहे कुछ भी कहें, किन्तु इन वातों को सुन, कर इरमोहिनी का मातृ-

हृदय विकल हो पड़ा। साथ-हो-साथ एक शंका भी हो ग्रायी। सुन्दरी—युवती लड़की कहीं कुछ कर न बैठे; तो वश में कलंक लग जायगा।

बं।लो, ग्रोर वह ग्रत्यन्त कोमलता के साथ कहने लगी—तुम दोनों को सुख-शान्ति में रखने को क्या मेरी इच्छा नहीं होती ? क्या करूँ बेटी, ईश्वर ने मुक्ते दुखिया ही बना दिया है।

'ईश्वर ने नहीं, हम मनुष्यों ने ही श्रपना श्रिधकार श्रपने-श्राप त्याग दिया है।'—नालिमा गरजकर बोलो।

'कहतं। क्या है ?'

'नहीं ता क्या ? भद्र-घर के सम्मान ने ही तो हमें बेकाम बना दिया है। यदि में नाऊ, धामर, चमार, मेहतर के घर पैदा हुई होती, तो बनी-मजूरी करके घट-भर भाजन तो कर लेती। कोई बुरा कहने को तो न होता। मजूरी करने में उन्हें लज्जा-शर्म नहीं है और न वंश-मर्यादा के लिए अनाहार रहना पड़ता है। यहाँ तो हाथ-पैर रहते हुए भी उसे काटकर बैठो। नियम पालो, एकादशी करो, गहने-कपड़े न पहनो।'

'ऐसां बातें तुमसे किसने कहीं, नीला ? मेरी नीला यह सब क्या जाने !' त्राकुल-विस्मय से मा ने कहा।

'कहेगा कौन ? यं बातें सब लोग जानते हैं। विमला बुद्धा के पास बैठों तो जरा जाकर । बेचारी बड़ी श्राच्छी हैं। उनसे मैंने बहुत-सी बार्ते जान सीं।

'वहाँ मत जाना नीला, वह अञ्च्छी नहीं है। गँवारिन कहीं की, क्या जाने ब्राह्मश् के घर जन्म लेना कौन-सी सुकृति है। उस जन्म में तुमने तपस्या की थीं, तभी न ब्राह्मश् के घर आयी हो। नहीं, उसके पास मत बैठना। क्या जाने वह नीच स्त्री ब्राह्मश् का महत्त्व!'

नीलिमा चुप रही। इन बातों का प्रतिवाद वह न कर सकी। कदाचित् जन्मगत संस्कार ने उसे प्रतिपादन करने से रोका हो, या विद्या-हीनता ने ही। जनकारी का अभाव हो, या माता की बात की सत्यता ही हो!

'उस दिन गोविन्द कह रहा था--जमीदार सुकान्त इस वर्ष दुर्गापूजा में गाँव पर आ रहे हैं । उनके घर में कोई बड़ी-बढ़ी है नहीं । काम करने की जरूरत है। गोविन्द गहस्थ-घर को बूढ़ो-सयानो की ढूँढ़ता फिर रहा है। देखें, क्या होता है।'

'ब्रच्छा, ऐसे ? तो यों कहो कि ब्रिपमान, दुःख की चरम सीमा में ब्रव हमें पहुँचना है ब्रौर हमें जमीदार के घर दासी बनना पड़ेगा। बात यही है न ?'

श्रमी-श्रमी जो नीलिमा स्वाधीन जीविका के खिए उतावली हो रही था, ईट-गरा ह ने में भी गौरव समक्त रही थी एवं उच्च जाति में जन्म खेना एक श्रमिशाप समक्त रही थी, उसी नीलिमा के द्वार पर जब स्वाधीन जीविका की पुकार पहुँची, तो वह उससे विमुख हो बैठी श्रौर श्रात्म-सम्मान ने रक्त-नेत्र खोले।

'वे-समम की—कैसी वातें करती है। क्या यह कोई बारिन, महरी का काम है ? रोटी रसोइया बनाता है। दास-दासी पचासो हैं। में तो रहूँगी मालिकन की भाँति, सब काम को व्यवस्था करना। दूर्गापूजा भी होगी, बिना कोई सयानी स्त्री के यह सब करेगा कीन ? क्या यह अपमान का काम है ? जमीदार शहर में अंग्रेजी कायदे से रहते हैं, क्या जाने बेचारे हिन्दू के रहन-सहन को ? गाँव में वह हिन्दू धर्म से रहना च!हते हैं। कौन ज्यादा दिन रहेंगे ? ज्यादा-से-ज्यादा दो-तीन महीने।'

'करना है तो तुम करो जाकर। महरी बनो, महराजिन बनो, मुक्तसे यह सब कुछ न हो सकेगा, ख्रोर न में इस तरह उपवास करके प्राण ही दे सकती हूँ। श्रमी से तुम्हें जता रही हूँ।

न्यथित साँस हरमोहिनी के हृदय में मँड़राने लगी। बोली—नहीं बेटी, मरना है तो मैं महँगी। जहाँ तक हो सकेगा, तुम दोनों को सुख से रखने की चेष्टा करती रहूँगी। दो दिन और ठहरो। अब उठो, भात बना लो। कांव आतो होगी। एक पैसे का तेल ले आती हूँ, आलू बघार देना। वरना उससे खाते न बनेगा।

नीलिमा की हृदय-प्रथि दुःख-व्यथा से निपीड़ित होने लगी। पल-भर में जाने कितने प्रश्न अन्तर में भीड़ लगाकर खड़े हो गये—क्या विधवा केवल अश्रद्धा की पात्री होती है ? विधवा होना क्या उसका अपराध है ? उसी मा ने क्या मुक्ते जन्म नहीं दिया, जिसने कविता को दिया है ? फिर ऐसा पार्थक्य क्यों ?

क्या लज्जा-निवारस के लिए विधवा को वस्त्र का प्रयोजन नहीं हैं ? यांद हैं तो उसे वस्त्र क्यों नहीं मिलते ब्रोर किवता को क्यो मिलते हैं ? मुँह के स्वाद के लिए यदि किवता एक पैसे का तेल भी पा सकती है, तो उसके लिए उपवास का विधान क्यों हैं ? ब्राज के एकादशी उपवास के बाद कल उसे भोजन क्या मिलेगा ? केवल उवाला हुब्रा साग । मुद्धी-भर चावल भी नहीं । किन्उ क्यों ? इसके बाद नीलिमा ब्रोर विचार न सकी । ब्राँस पोंछती रसोई-घर में चली गयी।

विरक्त स्वर से मा बकती, भुँभलाती बाहर चली गयी—मिनट-मिनट में लडकी का मिजाज बदलता है। रोने की अभी कौन-सी बात आ गयी?

भात चढ़ाकर नीलिमा श्रपनी कोठरी में चली गयी, भीतर से द्वार बन्ट कर लिया। तृपा से उसका कंठ सूखा जा रहा था। देर तक खड़ी कुछ विचारती रही, इसके बाद मिट्टी के घड़े से लोटा-भर पानी लिया श्रौर एक साँस में पी गयी। तृषा-शान्ति के साथ-ही-साथ भय ने उसे दबा लिया! कॉपनी—वह शंकित दृष्टि से चहुँश्रोर देखने लगी—एकादशी के दिन उसकी चंगी कहीं किसीने देख तो नहीं ली! सहसा खुली खिड़की की श्रोर दृष्टि पड़ गयी। श्रातंक से नीलिमा सिहर उठी। जरूर किसीने पानी पीते उमे देख लिया।

धर्म-पुस्तक उसने पढ़ी न थी। श्रच्छर भी तो नहीं पहचानती थी, फिर पढ़ती कैसे ? हाँ, तो पुस्तकों से उसे कोई सम्बन्ध नहीं था। जानती केवल इतना थी कि हिन्दू विधवा को—निर्जला एकादशी उपवास करना पड़ता है। यदि उस उपवास से प्राण निकल जायँ तो जाने दो, परन्तु पानी पीना पाप है। बचपन से इन बातों को वह जानती थी। मा से श्रौर प्रतिवासिनी में ऐसा ही सुना करती थी। श्रौर भूलकर भी पानी के निकट नहीं जाती थी। यदि पानी देखने में प्यास लग आवे ? परन्तु—श्राज जाने कैसी इस सर्वग्रासी तृषा ने उसका धर्म-कर्म सब बिगाड़ दिया।

वह खिड़की की स्रोर बढ़ी, विचारती जाती थी, यदि किसीने देख लिया हो तो क्स, गाँव में रहना मुश्किल हो जायगा। न जाने कैसे-कैसे प्रायश्चित्त करने पड़ेंगे। सब लोग उसके विरुद्ध हो जावेंगे, माता भी। केवल विमला बुत्रा सपज्ञ में रहेंगी। वह तो कहती हैं—यह सब संस्कार है स्रोर कुसंस्कार। आतमा को पीड़ित करना किसी भी धर्म-पुस्तक में कहीं लिखा है। वकील के जैसे कानून रहते हैं, वैसे यह सब भी मनुष्य के बनाये कुछ, कानून-मात्र हैं। क्यों और किस लिए ऐसे कानून की सुष्टि हुई, या उसकी हानि-उपकारिता के विषय में तो उनसे पूछा ही नहीं अगैर न उनने कहा! फिर इसे पूछकर करती क्या?

एक श्रोर कान्त है श्रौर दूसरी श्रोर निषेध, वस, उसके लिए इतना जान लेना तो यथेण्ट है न ! यों से चती-विचारती नीलिमा श्रन्त तक खिड़की पर पहुँच गयी। दूर नारियल के नीचे किवता श्रौर वकील का लड़का विभाग खड़े थे। नीलिमा की शंका जाती रही, वरन, उसका स्थान ले लिया एक कौतुक ने। वह छिपकर देखने लगी—उनके मुख की श्रम्लान हँसी को श्रौर नेत्र की स्निग्ध दृष्टि को। नीलिमा श्राँखें फाड़-फाड़कर देखने लगी—कैमे वह श्रानन्द-श्राशा-पूर्ण, उद्घेगहीन मुख हैं! दोनों के मुख श्राशा, श्रानन्द में चन्द्रमान्से मधुर ही रहे हैं। श्रौर मैं ! श्रपने श्रम्तर की श्रोर नीलिमा ने दृष्टि फेरी। वह स्तम्भित हो रही। सुख, श्राशा, श्रानन्द, उत्साह, श्रवलम्बन के लिए एक तिनका ! नहीं, कुछ मी नहीं है। है मात्र विडम्बित जीवन की लान्छना-भरी टोकनी श्रौर हाहाकार। नहीं नहीं, खोयी हुई श्रतीत की कोई ऐसी मनोरम स्पृति भी तो नहीं है। श्रतीत, वर्तमान श्रौर भविष्य निष्पेषित हो रहा है। केवल रिक्ता के भीतर से, व्यर्थता से, मात्र श्रमाव से बहाने के लिए श्राँस भी तो नहीं है। फिर यह करे क्या, जाय कहाँ ! कहाँ कहाँ ?

## [ ६ ]

'श्ररी नीली, तेरे गोविन्द मामा श्राये हैं, बैठने के लिए श्रासन-वासन तो बिद्धा दे।'—हरमोहिनी ने पुकारा।

त्रासन विद्याकर नीलिमा ने श्रामन्तुक को प्रशास किया। सुकान्त के जमींदारी का गोविन्द उच्चपदस्य कर्मचारी था। श्रपेक उम्र का, गठीली काठी, छोटी श्रीर भावहीन श्राँखें, श्रधमैलो घोती, मिरजई पहने गोविन्द हँस रहा था—कई बरस से इधर श्राना नहीं हुआ, विटिया! तुम सबको में सदा याद किया करता हूँ। उस दिन तुम्हारी मा मिल गयी। कहो बहन, क्या ठीक किया?

गोविन्द हरमोहिनो का कोई आत्मीय नहीं था, केवल ग्राम के नाते एक दूसरे के माई-बहन लगते थे।

'जबिक तुम कह रहे हो भैया, वह कोई अपमानजनक काम नहीं है, तो मुफ्ते अप्रापत्ति क्या होने लगी ?'

हरमोहिनो के उत्तर को सुनकर उच्च स्वर से गोविन्द कहने लगा—श्रय मान! कहती क्या हो बहन? घर को मालिकिन जैसी रहोगी, देख-रेख करोगी, बस इतना ही श्रोर हमारे जमींदार मुकान्त-जैसा सदाशय उदार व्यक्ति श्राज कल के दिन में दिखता कहाँ है? तुम्हें भी एक महत् का श्राश्रय मिल जायगा। शायद कविता का विवाह भी वह करवा दें।

कदिता भी पर्हुच गयी, श्रन्तिम बात उसने सुनी तो पृछ्ठने लगी—किसका ब्याह, मामा १

'नेरा !'

श्रप्रस्तुत कविता ने सिर नीचा कर लिया।
'जमीदार को तुमने कभी देखा है, मा ?'—नीलिमा ने पृछा।
'वहुत पहले—एक बार।'—हरमोहिनी बोली।

'मेंने नहीं देखा। इतने दिन के बाद क्यों आ रहे हैं ? विशेषकर पृजा के समय कोई काम होगा, मामा ?'—नीलिमा ने कौत्हल से पृछा।

'काम यों तो कुछ नहीं है। बड़े झादमी का ख्याल तो है, नीली। उनकी भताजी झोर भी कई जने पहाड़ पर जा रहे हैं। जमांदार साहव मजिस्ट्रेट भी तो हैं न। तीन महीने की छुट्टी ले ली है और गाँव पर ही उनका मन चल पड़ा। दुर्गापृजा के समय तक उनकी भतीजी यहाँ झा जावेंगी।'—गोविन्द ने कहा।

'उनके घर में त्र्यौर कौन-कौन हैं ?'—-र्नालिमा का कौत्हल बढ़ता जा रहा था।

'जमांदार विपत्नीक हैं। पत्नी-वियोग हुए कोई बीस-बाईस वर्ष हो गये होंगे। विवाह नहीं किया। अवस्था उनकी ज्यादा नहीं है। अपना-अपना विचार तो है। भाई की लड़की पपीहरा को उनने पाला-पोसा है। लोग कहते हैं, पपीहरा विधवा है। बस, वही लड़की उनकी आँखों की खुशी, मन का सन्तोप, सब कुछ हैं। सुना है—बचपन में पिया की शादी उसके पिता ने कर दी थी त्र्योर उसी दिन लड़का हैजे से मर गया! इसके थोड़ दिन के भीतर पिया के मा-बाप को भी हैजे ने उठा लिया।'

बेचारी विधवा !'—वेदना, सहानुभ्ति से नीलिमा का गला भर आया । उसने फिर पूछा—पपीहरा की अवस्था क्या होगी ?

'तुम्हारी उम्र की होगी।'—गोविन्द बोला।

'काका का इतना धन-ऐश्वर्य वेचारी विधवा कुछ भोग नहीं कर सकती: है न मामा ?'

नीलिमा के उस सरल प्रश्न पर गोविन्द हँस पड़ा—शहर में रहती है वह, श्रीर मिलस्ट्रेट साहब की लड़की है! कॉलेज में पढ़ती है, बोड़े पर घूमा करती है। मला, उसे दुःख किस बात के लिए हो? पुनर्विवाह हो जायगा बस।

'विधवा का विवाह श्रियाश्चर्य, स्राश्चर्य! दिन-पर-दिन स्रोर भी कैसी विचित्र वातें देखने-सुनने को मिलेंगी। किलयुग है न ? कल्पना नहीं कर सकती हैं भैया, कि स्त्री-जाति घोड़े पर सवार हो सकती है ?'—विस्मय से हरमोहिनी के नेत्र बाहर निकले पड़ रहे थे।

'बड़े घर में जाने कैसी अद्मुत बातें हुआ करती हैं ! गाँव में रहती हो, तुम क्या जानो कि शहर की हवा कैसी होती है ?'—गोविन्ट ने गम्भीरता से कहा।

'कलियुग है भैया, तभी ऐसा अनर्थ हो रहा है। पाप के बोक्त से पृथ्वं। अब लौटना चाहती है।'—विज्ञ-भाव से हरमोहिनी बोली।

'वह तो होगा ही'—सिर हिलाता हुआ गोविन्द कहने लगा—ऐसा होने का ही है। पाप, अनाचार एवं व्यभिचार के भार से पृथ्वी दवी जा रही है। देखती नहीं—देश-का-देश सिर हिलातों हुई पृथ्वी निगल रही है। कह दिया —भूकम्प है। अंग्रेजी मत है। पृथ्वी की सुधाका नाम यह रख दिया और हम भी तोते से रटने लगे 'भूमिकम्प!' कलकत्ते का नाम रख दिया—'केलकटा' हस्तिनापुर का 'डेलही' और ऐसे कितने ही नाम धरते जा रहे हैं। कहाँ का कम्प और कहाँ का पम्प! अरे भई, वेचारी पृथ्वी पाप के बोक्त को कहां तक खहे ? उसने खोला मूँह और गप्प से निगल गयी, चलो छुट्टी!

'क्या कहते हैं ब्राप मामा, पृथ्वी क्या कोई प्राणी है, जो उसे पाप ब्रोर पुंप्य की ब्रनुभृति होवे ?'—कविता खिलखिला पड़ी। 'श्ररी लड़की, चुप रह। प्राणी नहीं तो क्या है? यदि उसमें प्राण का स्पन्दन न रहता, तो इतने जीव जीते कैसे? प्राण तो है ही, वह माता है न ? देखती नहीं, उसके स्तन से सदा हमारे लिए जीवन निकलता है, धान से लेकर घास तक।'

'उपजाना तो धरती का स्वभाव श्रीर गुरा है, मामा ! भूमिकम्प के कई कारण हैं, परन्तु पाप-पुराय से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।'

माता भुँभला पड़ी—बड़ी ऋा गयी बूढ़ी, सयानी बनकर ! हट, चुप रह ! क्या जाने तू ?

'श्रंग्रेजी पढ़ाने का फल है।'—नीलिमा ने टोक दिया। 'मत डाँटो। लड़की है, श्रमी उसे क्या समफ ?'—गोविन्द ने कहा। 'लड़की है तो लड़की की तरह रहे, बृढ़ों की बात में क्यो बोलती है ?" —मा बोली।

'क्योंकि पढ़ी-लिखी है न ।'—दबी श्रावाज से नीलिमा ने कहा। 'बच्ची है, उसके कहने का मैं बुरा नहीं मानता। श्रच्छा, तो श्रव मैं जा रहा हूँ। तुम लोग तैयार रहना।'

गोविन्द चला गया।

'कहाँ जाना है माँ ?'—कविता ने पूछा।

'जमींदार के घर।'

'क्यों---भला ?'

'वहीं हमें रहना है, न।'

'वहाँ हमें रहना है ? परन्तु वहाँ हम क्यों रहेंगी ?' विस्मय कविता के कराठ में पछाड़ें खा रहा था! वह विस्मय गृहिणी को अञ्छा न लगा— 'इसमें अचम्मे की क्या बात है ? उनकी गृहस्थी में समाल्गी। सुन तो लिया होगा तुम दोनों ने। गोविन्द कह रहे थे न, उनके घर में गृहिणी नहीं है। हमें तीन कमरे और पलंग आदि मिलेंगे। मोजन मी। केवल हाथ-ग्वचं के लिए पचास और मिलेंगे। बस।' कविता गम्भीर हो गयी और उछ न गृछा।

द्वार पर से विभाप ने पुकारा—काकी! 'श्रास्त्रो वेटा, अच्छे हो न ? कब स्त्राये ? कितने दिन की खुटी है ?'

'श्राठ दिन की।'

'त्राठ दिन की ? उन लोगों में कहते क्यों नहीं कि जरा छुटी ज्यादा बढ़ा दें। वर्ष में एक बार तो गाँव जाना है—वह भी कुल त्राठ दिन !' 'मेरे कहने से वह क्यों देने लगे, काकी ?'

'ऐसा ? तब तो बड़ा खराब है। राहर की सब बातें अनोखी होती हैं।'

विभाप मुसकराने लगा।

'त् हॅसता है ? सच कहती हूँ वेटा, शहर की बातें सुन-सुनकर जी जल जाता है। यदि मेरा वश चलता, तो दो दिन में सुधार कर देती।'

'क्या करती काकी ?'—हँसी से विभाष का पेट फूलने लगा। 'प्रायश्चित्त तो पहले कराती!'

'इम जा रहे हैं, विभाष भैया !'—नीलिमा कह उठी। कहाँ ?'

इशारे से कन्याद्वय को निषेध कर यहिंगी बोली—श्रपने भाई के घर जा रही हूँ, भैया।

## [ 0 ]

बाहर जाते समय विभूति कहता गया था कि उसे लौटने में देर लगेगी। कारण पूछने पर बोला था—मित्र के घर निमन्त्रण है। पिया सिनेमा जाने के लिए तैयार होने लगी; परन्तु कुछ देर में उसका मत-परिवर्तन हो गया। हठ कर बैठी कि यमुना के बिना जायगी नहीं। यमुना पड़ गयी संकट में— 'पित से पूछे विना जाय कैसे ?'

यद्यपि सिनेमा-थिएटर में पत्नी का जाना विभूति को पसन्द नहीं था, तथापि यहाँ रहते हुए उसे बाध्य होकर पत्नी को सिनेमा भेजना पड़ता था। यदि दुनिया में वह किसी से डरता था तो मामाश्वसुर से।

सोच-विचारकर यसुना ने कहा--उनसे पूछा नहीं ! उनके सामने तुम कुछ न बोलीं !

'रहने भी दो, इन्हें-उन्हें पूछने की ! शादी की है तो मानों मोल ले वैठे हैं। तू दबती जाती है दीदी, तभी तो वह दबाते जाते हैं। मेरे साथ त्राज चलना पड़ेगा।'—उत्तप्त स्वर से पिया ने कहा। 'उनसे पूर्छ बिना चलूँ कैसे ?'—यमुना के एक स्रोर थी दिविधा दूसरी स्रोर था संकोच !

'नहीं पूछा, तो क्या फाँसी पर लटका देंगे ?"

'ग्रभी त् नहीं समक्त सकती पिया, शादी के बाद समकेगी। पत्नी का भी तो कोई कर्तंव्य रहता है न ?'

'बला से। समभो तुम। मैं मर्द सं शादी करने की नहीं। वाहर एक श्रौर भीतर दूसरे, वह दो प्रकार के होते हैं। मर्द से मैं घृणा करती हूँ— श्रान्तरिक घृणा। उन्हें देख नहीं सकती, सह नहीं सकती। उनके श्राचार-व्यवहार देख-देखकर मुभे हँसी श्रा जाती है। तू समभती है दीदी, मैं उस बहुरूपी जाति से शादी करूँगी?'

'देखा जायगा, पिया ! ऋरी पगली, उस जाति के सिवा इम स्त्रियों को पार लगानेवाला दूसरा है कीन ?' यसुना सुसकराने लगी।

'पार लगावे वह तुम-जैसी भीरु स्त्रियों को । तुम देखना, मैं उनसे शादी करने की नहीं।'

'तो क्या किसी स्त्री से शादी करेगी १"

'हाँ, दीदी भाई, मैं तुमसे विवाह करूँगी! खुशी से हमारे दिन कट जायँगे।'—आदर सोहाग से वह बहन के गले से लिपट गयी। और यमुना ने उसके छोटे से माथे को चुम्बनों से भर दिया।

'सच बहन, वह जाति प्रतारक होती है।' श्रचानक यमुना के मूँह से बात तो निकल गयी, किन्तु ऐसा लगने लगा कि उन निकले हुए शब्दों के लिए वह श्रनुतप्त हो रही है। पिया के नेत्र से कुछ भी छिपा न रह सका।

'दीदी भाई, यह प्रतारणा है, गहरी प्रतारणा ख्रौर ख्रपने ही साथ। मत्य को तुम छिपाना चाहती हो। देख रही हूँ—उम्हारी ख्रात्मा इससे कैसी दुखी है, किन्द्र फिर भी एक सची बात मुँह से ख्रचानक निकल जाने के लिए तुम पछता रही हो। है न यही बात !

'जाने दे इन वातों को। तू भी अञ्ब्ही पगली है। चल, कहाँ चलती है ?'—यमुना जबरन हँसने लगी।

किन्तु पपीइरा ने हिलने का नाम भी न लिया, फिर चलने की कौन कहे ?

उपरान्त कहने लगी—अब में कुछ-कुछ समक्त रही हूँ। तुम्हं बहुत सहनः पड़ता है। विस्मय से विचारती हूँ, विवाह के बाद क्या नारो अपनो आत्म-मर्यादा को खो देती है ? क्यों त् अत्याचार सहती है, दीदी ?'

'में, श्रत्याचार कहाँ पिउ ? श्रीर यदि है भी तो उसे निर्विवाद कहाँ सहन कर सकतो हूँ ? जिस दिन वैसा कर सक्रा, जिस दिन श्रपनी सत्ता को भूल सक्रा, — यमुना विधाद-खिन्न कंट से कहने लगी— उस दिन हा, उस दिन मुक्त सी सुखी पृथ्वी में कौन श्रीर हो सकेगी, पिया ? बस, वही तो एक बात है. बहन ! उस श्रात्म-मर्यादा की श्रनुभूति से कभी-कभी में श्रास्थिर हो जाती हूँ : श्रात्मामिमान, श्रात्ममर्यादा, बहुत कुछ जीवित है न इस हृदय के भीतर ! जीवित है बस उतना ही । उनमें जीवन का स्पन्दन तीत्र नहीं है, जराग्रस्त. वृद्ध-से पड़े हैं । कभी वह मचल पड़ते हैं, तब जरा संकट में पड़ जाती हूँ । उनहें शान्त करने में तेरी बहन को कितनी शक्ति व्यय करनी पड़ती है, यदि इस बात को जानती पिया तू, तो कदाचित् ऐसे प्रश्न को न उठाती ।'

'एक दिन इसी आत्म-सम्मान को लेकर सखी-सहेलियों में कैसा गर्व किया करती थी; परन्तु आज वहीं आत्म-सम्मान सिर पीटा करता है—इसी छाती में। परिवर्तनशील है मनुष्य का स्वभाव, फिर मैं करती क्या ?'

'इन बातों को में नहीं सममती, दीदी ! मेरे तो विचार से 'सेल्फ रेस्पेक्ट' नारीमात्र को रहना चाहिए। उसके बिना जो जीवन है, वह तो है पशु का जीवन।'

'ठहरो पिया, कहती हूँ—क्या पित से अधिक आत्म-सम्मान का मूल्य है ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वह आत्म-सम्मान कैसा भी मूल्यवान्, प्रतापी क्यों न हो, किन्तु पित के ऊपर उसका स्थान नहीं है और न वह नारी के प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और कर्तव्य को लाँघ ही सकता है।'

'ऐसा ?'

'हाँ, ऐसा ? उसमें उतनी।शक्ति है कहाँ ?'

'किन्तु में कहती हूँ—यह स्वेच्छाचार, ऋत्याचार को प्रश्रय देना है स्रोर है स्रात्म-हत्या।'

'नहीं, नारी अपने मुख-सन्तोष के लिए दूसरे को दुखी नहीं कर सकती।

भूलती क्यों हो पिया कि तेरी दीदी उसी हिन्दुस्तान की एक नारी है, जहाँ की वासु आज भी नारी के त्याग, कर्तव्य-निष्ठा और सहनशीलता से निर्मल हो रही है।'

'बस, यही तो एक बात है। पुरातन की महिमा-कीर्तन के सिवा श्रोर हिन्दुस्तान में रह ही क्या गया है ? वह जो पुराने की महिमा-नारी का त्याग, निःस्वार्थता त्रादि शब्द हैं, जिन्हें कि तुम स्त्रियाँ ताते-जैसे रट लिया करती हो. वे त्राज भारत की स्त्रियों का त्रानष्ट कर रहे हैं, दासीत्व का पाठ सिखा रहे हैं, उपरान्त मर्द को भी सर्वनाश के मार्ग में खींचे लिये जा रहे हैं। पुरुष जानते हैं कि लाञ्छना, अपमान, अत्याचार आदि को तुम नारी इंसकर सह लोगी। क्यों ? उसी पुराने सम्मान को बचाने के लिए, लोक-लज्जा से। किन्तु मैं जोर देकर कह सकती हूँ, त्याग करने की वास्तविक प्रेरणा तुममें है नहीं। यदि वस्तुतः वैसी इच्छा रहती तो प्रातन की दुहाई कभी नहीं देती। वास्तविक वैसी प्रवृत्ति प्रशंसनीय के साथ-ही-साथ शब्देय भी है। किन्तु यह तो नकली है। स्रीर इसलिए यह जैसा ही घृणित है, वैसा ही कुत्सित भी। इस अपने-आपकी प्रतारणा को घृणा के सिवा और क्या कहा जा सकता है ? तुम देखती नहीं हो दीदी-कि इस प्रतारणा से हम कितने नोचे गिरत जा रहे हैं ? अपनी सत्ता मिटाकर सेवा करना इसे नहीं कहा जा सकता : वरन् उस सत्ता को दुर्गन्ध-कृप में ढकेल देना कह सकते हैं। पुरा-तन के गर्व में मोहित होकर सोच रही हो-बड़ा त्याग, एकनिष्ठ कत्त हैय कर रही हो, परन्तु इसे नहीं समम रही हो अपनी सन्तान के लिए, नारी-जाति क लिए। तुम्हारे पीछे-रह जायगा, हाँ-परिशाम-स्वरूप बचेगा-वही पुराने की महिमा की भूठी स्तव-स्तुति, मिथ्या, सारहीन गर्व। न कभी वास्तव की खोज होगी ऋौर न नृतन सृष्टि की प्रेरणा होगी। में तो पहली बात यह जानती हूँ कि अपनी सत्ता और आत्म-मर्यादा को किसीके लिए भी छोटा नहीं करूँगी।'

'बहुत कुछ बक गयी पिया, मैं पूछती हूँ, अपने आत्म-सम्मान की रज्ञा के लिए पत्नी पति के निकट से चली गयी;—स्त्री-धर्म, त्याग, कर्तव्य, स्नेह, प्रेम इन सबका छोड़ दो।—हाँ, तो वह चली गयी। फिर खायेगी क्या? बचों को पालेगी कैमें? सोचो, किसी स्त्री के नैहर में पिता, भाई आदि कोई नहीं है, तो

अपने जवान की जायगी कहाँ ? ऐसी की बहुत थोड़ी हैं जो कि अपने आपका प्रतिपालन कर सकती हैं। इस बात को तो विचारो !'

'श्रान्ति रुच्छा एक ऐसी चीज होती है कि उसके बल पर हम सब काम कर सकती हैं! नीच जाति की स्त्री श्रपने-श्रापको कैसे पाल लेती हैं! नहीं वरन् वाल-बच्चे भी पालती हैं। स्वयं उपार्जन करती हैं। किसी दूसरे देश की बातें नहीं कहती, हमारे ही देश में ऐसा हुन्ना करता है। स्वाधीन तो वही है जो श्रपनी जीविका-उपार्जन कर सके। दास-वृत्ति को छोड़कर श्रपने-श्राप पर निर्भर रहना भी सीखना है। क्या हमारा पातिवत इतना छोटा ऐसा श्रशक्त है कि घर के बाहर जाने ही से वह लूट जायगा ?'

'उन्हें अभ्यास है। बनी-मजूरी करने में न उन्हें लज्जा है न शर्म। दूसरी बात, वंश-अभिमान को हम छोड़ें कैसे ? चाहे भूखे-प्यासे घर नें प्राश भले ही दें दें; किन्तु उस वंश की मर्यादा को हम कैसे छोड़ सकते हें ? अपने पूर्व पुरुषों के नाम को कैसे हुबा सकते हें ? तीसरी बात, हमारा पातित्रत ऐसा बड़ा, ऐसा महान् है कि उसके बल पर हम बहुत कुछ सह सकते हें, श्रोर सहते भी हैं। केवल कर नहीं सकते उसका अपमान, उसका अनादर; कर नहीं सकते हम पित का अपमान। वही तो एक बात है पिया, उसी पातित्रत के बल पर ही न हम अधिरी रात में सर्व किरण का आभास पाते हें, अत्याचार को आशीर्वाद समसते हैं, और दैन्य-श्रभाव को वरदान समसते हैं। दुनिया जब तक हमारा पातित्रत भी अन्नुएण, अम्लान और उज्ज्वल है!

पपीहरा जोर से इँस पड़ी—भूल, भूल, केवल मोह ! उस मिथ्या, श्रांभशस पातिवत का विनाश एक दिन हो जायगा और नारों की वास्तविक शक्ति एक दिन चमक उठेगी, श्रपने यथार्थ रूप को वह देख पायेगी ! श्रपने-श्राप पर निर्मर रहना वह सीखेगी । पहचानेगी श्रात्म-सम्मान को, पहचानेगी श्रपनी शक्ति को । क्रीतदासी, विनोत सेविका का उस दिन श्रवसान हो जायगा । रहेगी मात्र नर को शक्ति कल्यास्मयी नारी।

'चुप भी रह, पिथा ! न-जाने किस देवता ने तुभे स्त्री बना दिया है। जाना है तुमने केवल दुनिया का व्यंग्य करना श्रीर चाबुक सँभालना। पूछती हूँ, यदि 'तू निडर है तो दिन-रात रच्चा-कवच-सा चाबुक श्रपने साथ क्यों रखतीं है ?'

'वक्त पर काम आने के लिए। कभी समय आ पड़ा तो लगा दिये - दो-चार।'--परम गम्भीर मुख से पपीहरा ने उत्तर दिया।

उसके कहने की रीति से यमुना खिलखिला पड़ी।

'हँसी क्यों, दीदी ?

'पहाड़ी लड़को है त्। न डर है, न संकोच, न द्विविधा।'

'श्रोरत, मर्द सबको साहसी होना चाहिए। प्रत्येक को व्यायाम करना श्रोर लाठी चलाना सीखना चाहिए।'

• इसी से तू लाठी सीख रही है ?

'बड़ा श्रच्छा लगता है। में तो दीदो भाई, घर के कोने में मूँइ छिपा-कर रो नहीं सकती श्रीर श्रदृष्ट की दोहाई देकर श्रत्याचार को भी सह नहीं सकती, न किसी के मान-सम्मान को बचाने के लिए मर्द के पैरों तले रह सकती हूँ।'

ऐसा ?'

'हां, ऐसा ! में पपीहरा हूँ ग्रौर पपीहरा होकर ही रहना चाहती हूँ।' 'कौन जाने बहन ! पति, पुत्र, ग्रात्मीय, कुटुम्ब को त्यागकर जो जीवन

है, उसमें तो मैं सौन्दर्य, मिठास कुछ नहीं देख पाती।'

'श्रीर बातों में बहलाकर सिनेमा में जाना भी बन्द करना चाहती हो। बड़ी चालाक हो गयी हो तुम। श्रच्छा, श्रव उठो, कपड़े बटल डालो। तब तक में काका को तैयार कर लूँ।'

यह दोड़ती हुई लायब्रेरी में चला गयी। बोली—श्रारे काका! तुम बैठे यह रहे हो ?

'क्यों बेटी ?'

'सिनेमा चलना नहीं है ?'

'कहाँ चलना है, पिया ?'— किताब पर से मुँह उठाकर सुकान्त ने पूछा।

'सिनेमा-सिनेमा ।

'सिनेमा ?'

'हाँ हाँ, सिनेमा। कैसे भूलते हो, काका ! क्या भूल गये ?' 'ठीक तो है। देखा न बिटिया, बिलकुल भूल गया था, इवर एक जरुरी शय लिखना है। आलोक और रमेश को बुलवा लेने से न चलेगा, पिया ?'
—िसर खुजाते हुए संकोच से जमींदार ने कहा।

'श्रच्छा, तो उनमें से किसी को बुलवा लेती हूँ। ब्वॉय !'

ब्वाय पहुँचा तो पिया ने कहा—भट्टाचार्य साहब को सलाम दो। जरूरी काम है। समके ? जल्दी बुलास्रो। स्रालोक भट्टाचार्य साहब।

ब्वॉय चला गया।

'उसे रांक लो बेटी, मैं चलता हूँ।'

नहीं काका। तुम लिख लो, वरना वहाँ से लौटकर रात-भर वैठे ज़िल्बोगे। समय पर भोजन कर लेना, हमारे लिए वैठे न रहना!'

'श्रच्छा, श्रच्छा, तू तो जा !'

पिया जाते-जाते लौटी—समभे न काका, भोजन कर लेना—कईं। भूल अ जाना।

'कर लँगा, बिटिया!'

'श्रौर सुनो—'स्प' पूरा पी लेना।'

'श्रौर ? दूसरे जन्म में क्या तू मेरी मा थी-पगली ?'

'थी, त्रौर जरूर थी। थी न काका—?'

'थी, बेटी । तभी तो त् खाने-पीने के लिए दिन-भर मुक्ते डाँटती रहती है।

'मा क्या केवल डाँटती है काका ?'—चुएए स्वर से उसने पूछा।

जल्दी से जमींदार बोले—मा का डाँटना ? वह तो स्नेह का दृसरा रूप है, जैसा कि मेरी इस छोटी-सो मा के डाँटने में रहता है।

श्रत्यन्त श्रानन्द से पिया चली गई, उसे पूर्ण सन्तोष मिल गया श्रार स्नेहपूर्ण नेत्र से सुकान्त उसे देखते रह गये, जब तक वह दृष्टि के बाहर न हो गयी।

## [ 5 ]

फाटक पर खड़ी पपीहरा आलोक के लिए अधीर होने लगा और मोटर में बैठी यमुना मुसकराने लगी।

'त्रालोक बाबू न त्रायेंगे। चला हम दोनों चलें।'—श्रसहिष्ण पिया कह उठी। 'पगली, हम दो स्त्रियाँ अकेली कैसे जा सकतो हैं ? वहाँ न-जाने कितने गुरुडे रहते हैं।'

परम निश्चिन्त मुख से पिया ने श्रापने हाथ के चाबुक को देखा, फिर कहा—रहें, हमारा क्या बिगाड़ सकेंगे ? मैं तेरे साथ हूँ, फिर डरती क्यों है दोदी ?

'वाह-वाह ! क्या कहना है वीर पुरुष का !'—यमुना हॅसते-हॅसते लोटने लगो।

'ऊँ-हूँ, गलती है। लिंग-ज्ञान तुमका नहीं है। पुरुष नहीं, बीर नागी कहा।'—विज्ञ-भाव से पिया ने कहा।

त्रालाक परुच गया। माइकिल टिका दी, पूछा-कोस-भर दूर में हँसी सुन रहा था। बात क्या है ?

यमुना के हँसने का कारण समक्ष सकने के साथ-साथ पिया मन में कुँकला रही थी। कहा—हँसनेवाली गाड़ी में बैठी हैं, पूछो न उनमें। गाड़ी के भोतर काँककर संकृचित ब्रालोक बोला—देवीजी...

'वाह-वाह। त्रारे यमुना देवी, कहिए न। मेरी दीदी मेरी ही तरह एक स्त्री हैं। नहीं-नहीं, भूल हो गयी। मेरी-सी चंचल नहीं, वरन एक सीधी-सादी बचारी स्त्री हैं। त्रारे त्राप हें—श्रीयुत त्रालोक मद्दाचार्य, एम० एस् सी०। लीजिए, परिचय करा दिया।'

एक ने दूसरे को नमस्कार किया।

त्रालांक ने पूछा-नौकर कह रहा था, कोई जरूरी काम है।

'है तो, ऋब देर न करें। मोटर में बैठ जाइए।'

'कहाँ चलना होगा ?'

'त्र्यग्डमान द्वीप।'

'ब्राप तो हँसी करती हैं, पिया देवी।'

'बैठिए न, त्राप तो स्त्री-जैसे डरते हैं। कहीं जेल-वेल में थोड़े ही चलना है।'

श्रीरे से यमुना बोली—केवल लोगों को तंग करना । सिनेमा चलना है।

'यही जरूरी काम था ?'

त्रालोक को मुसकरात देखकर पिया जल गयी—हाँ, है तो यह जरूरी काम। सिनेमा में जाना—में तो इसे जरूरी काम सममती हूँ।

यमुंना ने उसे शान्त किया। ब्रौर तीनों मोटर पर बैठ गये। भागी भागी गाड़ी सिनेमा के द्वार पर पहुँच गयी।

इन्टरवल के बाद यमुना ने पिया का वस्त्र पकड़कर खींचा। तं.नों बेंटे थे बांक्स में।

पिया ने धीरे से पृछा-क्या है ?

'जरा उस ऋोर देखना।'

पिया ने मुँह फेरा। देखा—उसके ठीक नीचे एक सुन्दर पुरुष सिर घुमा-कर देख रहा है श्रीर उसी को। उन श्रायत नेत्रों में श्रीर क्या रहा-न-रहा सो पिया नहीं जानती, परन्तु इतना वह जोर के माथ कह सकती थी कि उन नेत्रों में था गहरा विस्मय।

'कैसा श्रसभ्य है !' विरक्त पिया कह उठा।

'मैं तो देर से देख रही हूँ। बड़ा श्रमकल्चर्ड-सा जान पड़ता है। लौट-लौटकर केवल इसी श्रोर निहार रहा है।'—श्रालोक बोला।

'दीदी, देखो, जीजा भी आये हैं। उस असम्य व्यक्ति से कैसे मजे में बातें कर रहे हैं। लगता है, हमें इनने देख लिया।

'शायद वह विभूति बाबू के मित्र हों।'---ग्रालोक ने कहा।

'जीजा के पास कैसी सुन्दर स्त्री वैटी है। अरे-अरे यह क्या, दीदी तुम्हें क्या हो गया ? आलोक बाबू, पकड़िए-पकड़िए!'

किन्तु यमुना तब तक अचेत हो गयी थी। ऊपर का दृष्य देखकर विभूति दौड़ा। साथ में वह व्यक्ति भी लपका आया, जो ऊपर देख रहा था। और तब सबने पकड़कर यमुना को लिटा दिया। पानो के छीटे से शीव्र यमुना की सुध लौटी। वह उठकर बैठ गयी।

'यदि आज यहाँ आने का विचार था, तो सबेरे मुक्तसे कह दिये होती। और समक सकती हो, यदि मैं यहाँ न होता तो कैसा सर्वनाश हो जाता!

उन तीनों में से किसी को समक्त में न त्राया कि वे बातें किसके उद्देश्य में कही जा रही हैं। परन्तु उत्तर दिये बिना पिया कब रह सकती थी ! बोली—होता क्या ? मैं थी, ऋालोक बाबू थे। क्या हम दोनो ऋादमी नहीं हें ? फिर होता क्या ?

'ऐसे स्थान में छोकड़ों के साथ त्राना निरापद नहीं है ?' 'तो विपद कौन-सी है ?'

'तुम तो चिढ़ती हो, पिया !' विभूति कहने लगा—इन छोकड़ों का कौन-सा भरोसा ! किस वक्त कौन-सी बात हो जाय, क्या वह सँभाल सकते हैं ! विभूति के कंठ का परिहास ग्रालोक ग्रौर पिया को विद्ध करने लगा ! 'मैं तो ग्रकेली ग्राने में भी कोई बाधा नहीं देखती। न काका ने कभी रोका।' 'बस, यही तो एक बात है। मामाजी ने ही तो ऐसी स्वाधीनता दे रखी है।' 'यदि स्वाधीनता है, तो में उसका उपयोग करना भी जानती हूँ, जाजा। वन्य जन्तु यदि हैं तो रहें। मेरा वे क्या विगाड़ सकते हैं ! दूर से चोखा-चिल्लाया करते हैं ग्रौर क्या करेंगे, निकट ग्राने का साहस उनमें है कहाँ !'

विभूति कुछ कहने जा रहा था, किन्तु साथी ने बाधा देकर कहा—िस्त्रयों में तर्क करते जाना अपने-अप्रापको अपमानित करना है, विभूति! न-जाने ये लाग अपने को क्या समभा करती हैं। जहाँ दो पन्ने हँगिलिश पढ़ लिये, तो अपने को स्वयं विधाता समभ बैठीं। चाबुक हाथ में लेकर अपने को वीर नारी समभने लगीं। मदों को गाली देने में द्विविधा नहीं करतीं। उधर इन्हीं जंगली जानवरों के बिना उनका चलता भी तो नहीं है। मजा तो यह है—कुछ समभें या न समभें, हर बातों में उन्हें तर्क करने का शोक हो उठता है और चटपट बोलने लगती हैं।

'ठीक कह रहे हो, निशीथ !'—विभूति उत्तर में बोला। निशीथ विभृति का मित्र था।

'फ़्रीशन के लिए स्त्रियाँ चाबुक नहीं रखतीं महाशय; किन्तु उन ऋसम्यों के लिए कभो-कभो चाबुक की जरूरत पड़ जाती है, जो कि सिनेमा के चित्रों का देखना छोड़कर पर-नारी का मृंह ताकना ऋधिक पसन्द करते हैं।' पिया श्रापे से बाहर हो रही थी।

'उसे देखने में कदाचित् केवल आश्चर्य रहता हो। कुछ नूतन देखने से पिस्मय का आना स्वामाविक है। स्त्री के मुँह में सिगरेट, शराब की प्याली ऋथवा चाबुक ये वस्तुएँ न्तन के साथ-ही-साथ ऋाश्चर्य-जनक भी तो हैं न १ ऋौर विशेषकर हिन्दुस्तान को सित्रयों के लिए। देखते-देखते शायद यह भी हिन्दुस्तान की दृष्टि में कभी सह जावे, ऐसा हो सकता है: परन्तु ऋभी ता वह एउ न्तन ऋौर ऋद्भुत दृश्य है। ऋौर ऋद्भुत वस्तु में एक ऐसी आकर्षण-शाक्ति रहती है कि वह स्वयं दूसरों को दर्शनाय बन जाती है। अञ्छा, नमस्कार विभृति, देर हो रही है, मैं चला।

वाद-प्रतिवाद का अवसर दिये बिना निशीथ घोषाल चल दिये। त्रोर पपीइरा ? क्रोध, घृणा से बावली-सी यमुना के साथ मोटर पर जा बैठी।

कविता बहनं की सहायता करने तो गयी, परन्तु हो गया उसका उल्टा तेल का कटोरा उलटकर, नमक गिराकर, मदद देने के बदले वह हानि पहुँचा बैठी बहुत।

रसोई-वर में प्रवेश कर नीलिमा स्थाणुवत् ऋचल हा रही—माँग-जाँच-कर तो थोड़ा-सा नमक-तेल मिल गया था। वह भी तूने गिरा दिया। कल एकादशी का निर्जला उपवास था। ऋाज भी उपवास ही रहना पड़ेगा। ऋगे राम, रानी बहन ने पत्ते पर जरा-सा घी घर दिया था, उसे भी पैर में गंद डाला।

'न जाने मैंने कौन-सा पाप किया था, जो आज में भरपेट भोजन के लिए तरस रही हूँ।'

कोध, श्रिमिमान, चुधा से विकल नोलिमा से पड़ी— रो पड़ी। सर नीचा किये कितता दु:ख, लज्जा से काँपने लगी। व्यथा से उसका दृदय निपीड़ित होने लगा। सच तो है, श्राज वह यह कैसा श्रनर्थ कर बैठी ? उसके भी श्राँस भर श्राये, वेचारी बहन दिन-रात जाने कैसा परिश्रम किया करती है, उसपर भर-पेट भोजन भी नहीं मिलता। एकादशी की उपवासी मा, बहन के लिए कहाँ वह भोजन बनायेगी, वह तो चूल्हे में गया, उपरांत उनका भोजन खराब कर बैठी। श्राँखें पोंछकर कितता ने चहुँश्रोर देखा— नोलिमा कहीं न दिखी। कब श्रपनी कोठरी में जाकर नीलिमा पड़ रही थी, यह सब कुछ कितता नहीं जान पायी। वह चूल्हा जलाने बैठ गयी। श्रनस्यस्त हाथ से वह जला भी तो बड़ी देर में श्रीर कितता को कलाकर। धुएँ से उसकी नाक ऋौर मुँह फूल गया। ऋाँखें स्ज गयीं। उसने कभी भोजन बनाया न या, माता ने कभी उसे रसोई-घर में जाने भी तो नहीं दिया था। पहले-पहल भात बनाने बैठी, तो भात जल गया ऋौर हाथ भी। मारे जलन के वह विकल होने लगी।

मुहल्ले से इरमोहिनो लोटी। रसोई-घर में माँका, शंकित मुख से पछा—तू रोटी बना रही है ? श्रोर राजरानी कहाँ गयी ? श्ररी, रोती क्या है ? जल तो नहीं गयी ?

'भात सब जल गया, मा !'—कविता ने स्रश्रुपूर्ण नेत्र उठाये ।

जल जाने दे । त् तो नहीं जली १ जल गयी १ देखें-देखें। या राम! यह क्या हो गया, हाय जल गया। क्वाँरी लड़की है। श्रव मैं क्या करूँ १तृ क्या गर्ड रोटी बनाने १ उसे क्या हो गया १ यदि उस नवाब की बेटी का जी खराब था तो सुके क्यों न बुला लिया १ क्या मैं मर गयी थी १—बड़बड़ाती हुई इरमोहिनी ने चूने के पानी में नाांरयल का तेल डालकर मथ डाला श्रौर कविता के हाथ पर लेप चढ़ा दिया, श्रौर वैसे ही बड़बड़ाने लगीं—

'जरा-सी लड़की, उसे रसीई में बैठाकर आप पड़रही। कौन-सा काम किया जा थक गयी? मेरे यहाँ कौन काम है ? कुल तीन प्राणी हैं। रहती मसुराल में तो सब नवाबी निकल जाती। छोटी बहन की ईर्ष्या में जली मरती है।'

'तुम अपनी धुन में लगी हो, मेरा कुछ नहीं सुनती। दीदी ने मुक्ते नहीं कहा, अपनी खुशी से मैं रोटी बनाने आयी थी, नोन-तेल गिरा दिया और भात जलाया। उसका क्या कस्तर है ? बेचारी दीदी कल से भूखी है, आज भी भोजन न मिला।'

नीलिमा ने माता के तीसे बचन सुने, तो कलह-स्पृहा बलवती हो गरी। वह मागी-भागी आयी कुछ खरी-खरी सुनाने को किन्तु यहाँ की बातें उसने निराली पायीं! किवता के करठ की सहानुभूति ने उसे पानी-सा निर्मल, म्वच्छ बना दिया, उस मीठे वचन से बह चुघा, तृषा को भूल गयी और दने-पाँव लौटी।

मन्ध्या-ममय कविताबहन के सिरहाने जाकर बैठ गयी। एक छोटी टोकनी में कुछ लायी, मुरमुरा श्रीर नारियल के लडु लायी थी। टोकनी उनके सामने रख दी। धीरे से बोली-दीदी, कुछ थोड़ा-सा खाकर पानी पी लो।

नीलिमा प्रसन्न थो। अभी कुछ पहले वह पड़ी सोच रही थी—गांविन्द के मुँह सुनी कहानी, उनी जमींदार-कन्या पपीहरा की बातों को। कहानी नहीं तो क्या ! उसके निकट तो वे सब बातें कहानी-सी ही लगतीं। अपादर से किवता को उसने विलक्ष पास बैटा लिया, पूछा—जड़ तुसे कहाँ से मिले !

'मा लायी थीं। तुम खात्रो, मैं पानी ले त्राऊं।'

'जल्दी क्या है, खा लूँगी, तू बैठ।'

विस्मिता कविता बैठ गयी। स्नेह-स्रादर से उसे स्रपने निकट बैठाना ऐसा नूतन था कि कुछ देर तक कविता बात न कर सकी।

नीलिमा ने पूछा--उस दिन गोविन्द मामा जो कुछ कह रहे थे, क्या वे बातें सच हैं ?

ना समभ की तरह कविता बहन का मुँह निहारने लगी।

'समभी नहीं ? भूल गयी ? वह कहते न थे कि जमींदार की विधवा बेटी गहने-कपड़े पहनती है, सेएट-पाउडर लगाती है। सच हैं ये बातें ?

'पह्नतीं होगी तभी तो वहकहरहे ये।'

'वहीतो पुछ रही हूँ — बात सच है न ?'

'वह भूठ क्यो कहेंगे ? ब्रौर इसमें हानि क्या है ?'

'त् तो जाने कितनी ही पुस्तकें पढ़ा करती है, तो ऐसी बातों के लिए किताब में निपेध नहीं है ?'

'इस बारे में किताबों में मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं दीदी! हानि न होगी, तभी तो वह पहनती है।'

किन्तु इस सरल उत्तर से बड़ी का जी न भरा।

'कहतो क्या है? किताबों में ऐसी बातें नहीं रहतीं—तो मौसी, मा, बुआ आदि कैसे कहा करती हैं कि विधवा को ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। कहती हैं, बाल सँवारना, साबुन आदि लगाना भी विधवा के लिए अपराध है, फिर कपड़े-गहने की कौन कहे। उनका कहना है कि इन सब के लिए किताबों में निषेध है।'

'ऐसा कहीं हुआ है ? किताब में शायद ही ऐसा हो।'
'कौन जाने | मैं यह सब नहीं जानती।'

'कुछ नहीं जानती ?'

'नहों। ऋव जाऊँ न ?'

'तू बड़ो चंचल है, जरा बैठ न। पढ़ना ग्रांग पढ़ाना। ग्रारे बहन, पढ लेना, कहीं भागा जाता है पढ़ना? मैट्रिक-परीच्चा के तीन दिन बाकी हैं। घबरातो क्यों है ? जरा याद तो कर, ग्राँगरेजी पुस्तकों में इस बारे में कुछ लिखा है या नहीं ?'

'शायद नहीं है। जो जिसे पसन्द आवे, उसे वह किया करे। इसमें भला निपेथ कैसा? गहने-कपड़े हो पर कुछ हमारा धर्म थोड़े ही निर्भर रहता होगा?'

'जरूर कुछ है, तू अभी लड़की है, क्या जाने इन बातो को ?'

'लां, विभाष भैया भी त्रा गये, उन्हीं से पूछो न, किताब में है या नहीं ?' 'बात क्या है ?' परम कोतुक से विभाष ने पूछा ।

'वैठ जात्रों, मैं कहती हूँ।' नीलिमा बोली।

विभाप वैठ गया तो फिर कहने लगी—सुनती हूँ, शहर की विधवाएँ ह्याचार-नियम का पालन नहीं करतीं, कालेज में पढ़ती हैं, गाना गाती है याने सधवा या कूँआरी-सी रहती हैं। क्या यह सच है !'

'हाँ। फिर इसमें आश्चर्य की बात कौन-सी ?'

विभाष मुसकराने लगा।

'बही तो पूछती हूँ। कविता कुछ ठीक-ठीक कह न सर्का। ऐसा करने में ग्रापराथ नहीं है ?'

विभाष जार से हँसा—श्रपराध, पाप कहकर दुनिया में कुछ है ही नहीं। वह तो श्रपना-श्रपना दृष्टिकोए है श्रोर मन की भ्रान्ति। एक कार्य को कोई पाप की दृष्टि से देखता है, कोई नहीं। विभवा भी तो मनुष्य ही है न १ मनुष्य की तरह उसके श्रात्मा है, मन है, पाए है। है क्या नहीं १ श्रोर इस बात को श्रस्वीकार भी कोन कर सकता है १ श्रोर यदि श्रस्वीकार नहीं कर सकता है, तो यह मन निस्पृह भी कैसे हो सकता है ? उस मन में भी तृष्णा है, चुधा है, उन नसों में भी सिहरन है, स्पन्दन है। है क्या नहीं ?

'तो विधवा को दुनिया के कोने में इस तरह मुँह छिपाकर क्यों रहना पड़ता है ?'

नीलिमा के उस ब्रातुर स्वर से विभाप चौंका, दबी हँसी उसके ब्रोटों पर

थिरकने लगी । बोला----घर की बड़ी-बूढ़ी के कुसंस्कार श्रौर विघवा की भीकता इसकी दाई है।

'कुसंस्कार किसे कहते हैं ?'

'कुसंस्कार ? याने-याने बचपन के संस्कार । माने-ई-ए...'

'चुप भी रहो; विभाष भैया।' गम्भीर प्रकृति की कविता हँसी, तो हँसते हँसते लोटने लग गयी। वह हँसती जाती थी ख्रौर कहती जाती थीं—जरा सी बात न सममा सके, ख्राये हैं पाप ख्रौर पुरुष की बात सममाने, बैठे हैं हिन्दू-धर्म ख्रौर व्यवहार की ख्रालोचना करने। पहले खुट तो समम लो! फिर दीदी को सममाना।

नीलिमा भुँभला पड़ी—तुम चुप रहो, त्रपने को पिउत समभे हैं ? बड़ो का त्रादर करना नहीं जानती, दो पन्ने श्रंग्रेजी पढ़कर त्रपने को विदुषी समभने लग गयी। तुम कहो, भैया।

हँसती हुई कविता माग गयी।

'हिन्दुस्तानी में एक-एक ऐसे ऊटपटाँग शब्द रहते हैं, जो कि जल्दी से सममाये नहीं जा सकते श्रीर उनके दूसरे शब्द भी तो नहीं रहते। इङ्गलिश वैसी नहीं है। बात यह है कि यह सब नियम, कानून, श्राचार-विचार ईश्वर के बनाये हुए नहीं हैं श्रीर न वेदो में उनकी चर्चा ही है, यह तो हम मनुष्यों ने बना लिये हैं। कहता था, श्राजकल शहर में श्रब्छी उन्नति हो रही है, वहाँ तो कुमारी श्रीर विधवा के रहन-सहन में जरा भी फर्क नहीं है।

कुछ टहरकर अत्यन्त संकोच से नीलिमा ने पूछा – सुनती हूँ, विधवाएँ विवाह कर रही हैं ? कैसी गन्दी बात है ! मुक्ते विश्वास नहीं आता ।

'गन्दापन कुछ नहीं है। यह तो एक अञ्छी बात है। और है सुक्चि।' उनकी बात में बाधा पड़ी, कमरे में प्रवेश कर हरमोहिनी अवाक हो गईं — बैठी बातें किया करों; न काम, न धन्धा — केवल गण्यें लड़ाना और इठलाना। सामान कब बाँधा जायगा ? मैं तो सोचती आ रही थी कि अब तक सब बँधा-बँधाया तैयार मिलेगा। जिस ओर न देखूं, उस ओर कुछ होने का नहीं, ईएवर मौत नहीं देता कि सब मांमाट से लुटकारा पा जाती। वह मैं हूँ जो सब सहती जाती हूँ।

नालिमा कब चुप रह सकती थी? बोली—कौन कहता है कि तुम सहां? दम बार कह चुकी, इस मजूरी से मुक्ते छुटी दे दो! किवता से कुछ करते नहीं बनता? मैं ही सब क्यों करूँ ? दिन-रात गधे-जैसा काम करती रहतीं हूँ । जपर से बातें। मैं ब्रादमी नहीं हूँ ? क्या दो मिनट के लिए भी मुक्तें फरमन नहीं है ? सामान! सामान!! है कौन-सा सामान? पीतल के दो लोटे. एक फूटी याली, कुछ चिथड़े। वस, सामान है तो इतना। ब्रापनीं लडकी के कपड़े सँमालो जाकर, यहाँ तो चिथड़ों से काम है।

'नीलिमा, दिन-पर-दिन तुम मुँहजोर हो रही हो।'

बोलीं तो हरमोहिनी जरूर, किन्तु अत्यन्त धीरे-से और चुपचाप हट गयीं। मुँह से चाहे वह नीलिमा को कुछ भी कहें, परन्तु मन में उससे इस्ती थीं।

# [ १० ]

कोई तीन बजे से पिया घूमने चली गयी थी; तब तक लौटी न थी। दिन भर यमुना काम करती रही। काम क्या उसका कम रहा ! बहुत था— यहन—वहुत। गाँव जाने के लिए मामा का सामान ठीक करना; अपने लिए पहाड़ जाने की व्यवस्था करना, इत्यादि-इत्यादि।

दिन-भर के बाद सन्ध्या-वेला में उसे समय मिला। स्नान कर जरा दर्पण के सामने खड़ी हो गयी—बाल सँभालने। विभृति ने कमरे में प्रवेश किया तो पत्नी की रंगीन साड़ी पर दृष्टि गड़-सी गयी। यसुना ने एक रंगीन माड़ी पहन ली थी। रंगीन वस्त्र उसे बहुत पसन्द थे, परन्तु फिर भी वह सादे यस्त्र ही पहनती।

विभृति एकदम से कह उठा—दिन-रात बनाव-शृंगार। रंग-विरंग की माड़ियाँ, पाउडर श्रीर स्नो। इन चीजों से मेरा जी जलने लगता है।

यमुना लौटकर खड़ी हो गयी—क्या करूँ शयहाँ जरा सज-धजकर रहना पड़ना है। नहीं तो पिया चिढ़ती है। घर पर तो मैं साधारण भाव से रहती हैं। तुम्हें पसन्द नहीं, फिर बनाव-शुंगार करूँ किसके लिए शमेरा तो सब कुछ तुम्हारे लिए है न।—वह सलज हँसी।

'मुक्ते पसन्द नहीं, इसका मतलव ! सब दोष केवल मेरे माथे मढ़ने की चेष्टा । तुमसे किसने कहा कि मुक्ते पसन्द नहीं ! अभी-अभी जो तुम्हारे

मामा ने तुम्हं लफंगं छोकड़ा के बीच में बुला लाने के लिए कहा। क्या मैंने कहा कुछ १ किन्तु तुम्हारा अपना मत, अपना प्रिन्सिपल भी ते। कुछ है न १ उनने कहा, में चल दिया। अब जाओ या न जाओ, सो जानो तुम। दिन-रात बनाव-शुंगार करने का काम वश्याओं का है, घर की स्त्रियों का नहीं। तुमसे पूछता हूँ—भले घर को लड़किया को कहीं यह सब अच्छा लगता है १ में पसन्द नहीं करता ऐसी बातें, कभी भूलकर भी न कहा करो। तुम्हारी अपनी कचि है, उसमें मैंने कभी बाधा न दी और न कभी दूँगा। आजकल को छोकड़ियाँ भी कैसी निर्लंख हो रही हैं। प्रेम तो उनके पाम एक खेल की चीज है। बन-ठनकर केवल मदों से इठलाना। जैसी जिसकी रुचि, परन्तु मुक्ते बीच में खींचना व्यर्थ है। अपना-अपना हिण्टकोण मनुष्य मात्र का है न।'

निर्वाक् विस्मय से यमुना खड़ी रह गयी वाद-प्रतिवाद, तर्क ? नहीं, जहीं, ऐसा करने की उसने चेष्टा-मात्र न की।

'चुपचाप खड़ी ही रहोगी ? कुछ जवाब दो।' 'मामा से कह देना, मैं काम कर रही हूँ।'

'ऐसा मैं कह हूँ, ब्रीर वे सबके सामने मेरा अपमान करें ? यही तो अब होना बाकी रह गया है, ब्रीर तुम भी ऐसा चाहती हो !'

## (計 ]?

'हाँ—हाँ, तुम।'

'चलो। ठहरो, जरा कपड़े बदल लुँ।'

'चलोगी, सो मैं जनता था।'

उस परिहास को यमुना ने सुनकर भी न सुना, बोली—मामा का क्रोध किसी से छिपा नहीं है, यदि न गयी, तो इस जरा-सी बात के लिए वह न-जाने क्या अनर्थ कर बैठें।

इस बात को विभृति जानता न था, ऐसा नहीं; िकन्तु फिर भी यह कहने से वह न चूका कि—श्रौर फिर इधर भी छोकड़ों के सामने जाने का श्राग्रह है ही, ऐसी स्थिति में मुफे क्यो सबके सामने बुरा बनाना ?

'मैं तुम्हें बुरा बनाती हूँ ?'

उस व्यथित स्वर को विभ्ति ने सुनकर भी न सुना, बोला—देर क्यों

लगा रही हो, वह चिहेंगे न ?

'श्रभी श्रायी, कपड़े बदल लूँ।'

'श्रच्छा, यों कहो, जरा श्रीर भी बारोक साड़ी की जरूरत है। कभी क्या है ? मामा ने तो जाने कितनी जार्जेंट की साड़ी खरीद दी हैं : उन्हीं में से एक पहन लो, जिससे बदन साफ दोख पड़े।'

त्राँस् रोकती हुई यमुना चली गयी त्रीर कमरे में जाकर मीतर से द्वार बन्ट कर लिया। वह सहसा ऐसी गयी कि विभूति उसे रोक भी न पाया। बाहर से नौकर टीडा त्राया कि साहब उन दोनों को बला रहे हैं।

'श्रमी श्राते हैं'—कहकर उसने नौकर को बिदा कर दिया श्रीर रुद्ध द्वार पर जाकर पुकारने लगा। विनीति कराठ से विभूति गिड़गिड़ाने लगा—जल्टी निकल श्राश्रो, यमुना! मामा नाराज हो रहे हैं। मैंने तो जरा हॅसी की थी, तुम रूठ गयी। मामा श्राते होंगे, फिर मेरी भी खबर ले डालेंगे। चली श्राश्रो, मुनती हो !

मोटी साड़ी पहनकर यमुना निकली।

विभूति चिढ़ा—में देखता हूँ, भद्र-समाज में तुम मेरा सिर नीचा किये बिना न मानोगी। रो-रोकर आँग्वें स्ज गयी हैं। ऊपर से चमारिन-जैसा कपड़ा पहनकर आयी हो। अभी ऐसा मैंने क्या कह दिया कि रोने बैठ गर्या दिन-रात आँस् बहा-बहाकर तो एक लड़का तक घर में न आने दिया। अव और क्या चाहती हो?

मुश्किल से यमुना के ऋाँस् रुके थे। किन्तु पति के इस कठोर, हृदयहीन वचन के बाद वह ऋपने को रोक न सकी। हाथ से मुँह ढाँककर रो पड़ी, यमुना रो पड़ी—रो पड़ी; बिलख बिलखकर, सिसक-सिसककर वह राने लगी।

सत्य था—वह बिलकुल सत्य। वह जानती थी, मानती थी —पित का वचन वास्तविक था। जानती थी—वह सब कुछ ! वन्ध्यत्व था उसके नारी-जीवन का त्रमोघ त्रमिशाप। सब कुछ सत्य था, किन्तु सत्य भी ऐसा नग्न, ऐसा व्याधि-युक्त, कुत्सित हो सकता है, केवल जानती न थी इस बात को। ऐसा विचार भी तो कभी मन में उठ नहीं पाता! फिर त्रानुभव की कौन कहे ?

वह तिलमिला उठी । दुःख, खेद, वेदना से वह विकल हो पड़ी, अपरि-सीम लजा से उसके रोम-रोम काँपने लगे । उधर विभूति के अन्तर का आत्याचारी पुरुष उस आँस् के सामने आकर खड़ा हो गया और अपराध का स्वभाव जाग पड़ा। एक अनिच्छा-कृत अपराध अनेक वास्तविक अपराधों की सृष्टि में लग पड़ा। विभूति ने उमे जोर से ढकेल दिया। टेबुल से यमुना का सर टकरा अवश्य जाता, यदि वह कुर्मी को पकड़ न लेती।

उसके बाद ?—हाँ, यमुना के आँस् स्ख गये ये—कटाचित् अपमान की ज्वाला से।

बोला, वह शान्त-स्वर से बोली-में नहीं जाऊँगी।

ठीक उसी पल में विभूति भी सँभल गया। सँयत-स्वर से उसने कहा— नहीं जाञ्रोगी ! मामा को मैं क्या जवाब दूँगा ! मुक्ते नाहक चिद्रा देती हो। द्यमा करो यमुना, इस एक बार मुक्ते ख्रीर भी द्यमा कर दो।

परन्तु पित के त्र्यन्तिम शब्द यमुना के कान तक शायद ही पहुँचे हो, उसके कानों में वही छोटा-सा पद भरा था—'मामा को क्या जवाब हूँगा ?' वह त्र्यपना श्रपमान सह सकती है; पित का नहीं। वह चलेगी श्रीर सब कुछ भूलकर जरूर चलेगी। श्रीर इसके भी बाद ?—इसके बाद वह भूलेगी, निश्चिन्ह कर भूलेगी श्रपनी मना को।

पर्ला के साथ जब विभूति बाहर के कमरे में पहुँचा, तब वहाँ स्त्री-स्वार्धानता पर जोर कां तर्क चल रहा था। तर्क हो रहा था जमीदार त्रौर निशीथ में। श्रोता थे त्रालोक, त्रमूल्य त्रादि। पिया तब तक बाहर से लौटी न थी।

विभृति ने त्रालोक से कहा—तुम चुप क्यों बैठे हो ? 'तर्क करने से सुनने में ज्यादा मजा त्राता है।' 'बड़े बुद्धिमान हो भाई तुम।'

त्रालोक मुसकराया।

'वुद्धिमान इसलिए कि दोनों काम साथ चल रहे हैं।'

'कैसे दो काम ?'—इतबुद्धि-सा आलोक विभ्ति का मुँह निहारने लगा। 'आँखें हैं द्वार की ओर किसी की प्रतीचा में अधीर और कान हैं तर्क के प्रति दे अपनी रसिकता में मस्त विभृति देर तक हैंसता रहा।

टालान के नीचे टाइगर पिया को लेकर पहुँच गया। साईस दौड़ा-

दोड़ा त्राया, वह लगाम थाम लो। पपीहरा उतरी। श्रचानक निर्शाध का नकं रक गया, वह श्राँखें फाइ-फाड़कर उस श्रश्वारोही लड़की को देखने लगा। भारतीय नारी का श्रश्वारूढ़ चित्र उसके नेत्र में श्रद्मुत, ऐसा श्रस्वाभाविक लग रहा था कि वह श्राँखें फेरना भूल गया।

उस सम्यता-वर्जित दृष्टि के सामने पिया जिस परिमाण में विरक्त हुई, ठोक उसी परिमाण में उसका मन भी श्रस्वस्थ होने लगा।

सुकान्त परिचय कराने लगे— बेटी, यह पुलिस-सुपरिएटेएडेएट निर्शाथ घोपाल साहब हैं स्त्रीर यह हैं मेरी पपोहरा।

उत्तर में निशीथ बोला—हम दोनों परिचित हैं, पूछिए न उनसे।
'तुम इन्हें पहचानती हो पिया ? शायद तुमने मुक्तसे इनके बारे में कहा

भी था। किन्तु मुक्ते कुछ याद नहीं।'—सुकान्त ने कहा।

'एक दिन पाँच-सात मिनट के लिए इनसे मुलाकात हुई थी, काका !'— ताच्छल्य से उसने कहा।

'ग्रच्छा ग्रच्छा, ऐसा !'— जमींदार हँसने लगे।

'ग्राया हूँ—केवल ग्राप से ज्ञमा माँगने के लिए पिया देवी।'

पिया को चुप रहते देखकर निशाथ ने अपनी बात दुहरायी—सुन रही हैं पिया देवी, उस दिन मुससे कुछ रुखाई हो गयी थी। नारी दया की पात्री हैं, उनमे में कठारता नहीं करना चाहता। समक रही हैं न ?

'एंसी बात है ? यह दया का स्वाँग भी अञ्छा है अौर उस दिन का।' 'दया का स्वाँग ?'—विस्मय से निशीथ ने कहा।

'हाँ, दया का स्वाँग ! किन्तु मेरे लिए सब कुछ समान है। यदि मेरी समक्त में नहीं आ रही है, तो वह यही बात है कि इसकी क्या जरूरत थी?'

'किसकी ?'—हतबुद्धि-से निशीय ने पूछा।

'हसी स्वाँग की।'--पिया ने कहा।

पिया को चिढ़ते देखकर जमींदार व्यस्त हुए—कैसा अपराध, कैसी इमा? आप सबका लड़कपन अभी गया नहीं। कहीं कुछ नहीं। कोई बात नहीं है। सब लोग आराम से बैठो। आपराध तो मन की चीज है। मोची तो वह अपराध है और यदि अपराध की हिंट से न देखना चाहो, तो वह कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ पाप के स्थापराध के नाम से कुछ है ही नहीं।

निशीय नहीं, इस बार बोला विभूति—उस दिन सिनेमा में यदि में क्रोर निशीय न होते, तो ये लोग मुश्किल में पड़ जातीं। हठात् विभूति चुर हो गया, पिया के विस्फारित नेत्र की मूर्त वृष्णा मानो उसे निगलने लग गयी, उसे लगा—इसके बाद न कुछ सुन्दर रहेगा न सुनहरा, रहेगी मात्र वृष्णा-कलंकित एक दीर्घ कुष्ण-वष्ण यवनिका।

पपोइरा को वह दृष्टि निशीथ को भी विद्ध करने लगी। पिया ने काका को छोर मुँह फेरा।

'कौन-सी अद्भुत बात सिनेमा में हो गयी थी ?' सुकान्त ने पूछा।

'उस दिन। उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुम्रा—जिसके लिए रोचक भूमिका रचनी पड़े। दीदी को जरा चक्कर-सा म्रा गया था, म्राप दोनो महाशय बिना बुलाये म्रा गये म्रोर पानी-वानी लाने लगे। बस।'

'बिना बुलाये! किन्तु ऐसा अपवाद दूसरों को आप अनायास दे दं, सुक्ते नहीं दे सकतीं। पत्नी की सहायता के लिए विभृति ने मुक्ते बुला लिया था तो आप समक्त सकती हैं, में निरपराध हूँ या नहीं। अभी तक हमार देश में पति-पत्नि का अभिभावक समका जाता है, ऐसी स्थित में उसी पित के बुलाने से यदि में चला गया, तो बिना बुलाये का दोप मुक्त पर नहीं लग सकता है।'

यह बात निशीथ ने किसी श्रोर देखें बिना ही कह डालां, मुसकराकर धारे-धारे।

इन बातों का प्रच्छन्न श्लेष विभूति के सिवा बाकी सबको विद्ध करने लगा। अवहेलना के साथ पिया ने उत्तर दिया—होगा भी। परन्तु पतित्व का अरोर उस पतित्व के अधिकार का दावा या दोहाई शायद उस दिन करने अरोर देने से ठीक होता, जिस दिन कि पित पन्नी पर न्याय, स्नेह सम्मान आदि के बर्तावों से अपने पितत्व के अभिमान को अन्तुरण रख सकता। — पिया जरा चुप रहीं अरोर निशाथ को अरोर देखकर अरोर कुछ कहने को हुई।

यमुना के स्त्रातं कराठ का 'पिया'—चीत्कार मुनकर पपीहरा एकदम चृप हो गयी।

चीत्कार ! किन्तु पपीइरा को ता वह चीत्कार ही सा लगा। करूग

त्रार्त, त्रसहाय, मर्म-भेदी चीत्कार-सा। मूर्ति की भाँति सब बैठे रह गये। यमुना उठो, पिया का हाथ पकड़ा। शिशु को भाँति पिया बहन को बाँह से लिपटो बाहर चली गयो। उन दोनों के जाने के बाद विभ्ति ने मुँह खोला — चाहे कुछ भी कोई कहे, किन्तु स्त्रियों को श्रिधिक स्वाधीनता देना श्रान्चित है।

साथ हो निशीय ने सर हिला दिया।

मुकान्त ने दाना को देखा, मुसकराये, पूछा-श्रामुचित है, ऐसा तुम कह

'जो हां, अनुचित है।'

'किस तरह की स्वाधीनता ? यानी थिएटर, बायस्कोप में जाना ?'

'कहने का मतलब है—घर के लोगों के साथ जाना चाहिए। सिनेमा में जाना खराब नहीं है।'—विभृति ने कहा।

'चला, फिर भा भाग्य है कि सिनेमा जाना तुम खराब नहीं समकते। दूसरी बात, ब्रालोक को हम घर का लड़का समकते हैं, विभूति! तुम क्या कहते हा, निशीथ? ब्रारं तुम भी तो विभूति के मित्र हो ब्रौर मित्र के पद्य में बोलोगे भा! मं भो कैसे ब्रादमी से पृछ्ठ रहा हूँ। ब्राभी-ब्राभी घरटे-भर पहले —हम दानों पदा-प्रथा का ब्रालोचना में लगे थे। वह हँसने लगे—'तुम तो स्त्रो-स्वाधानता के कड़े विराधी हो।'—हतना कहकर मुकान्त गला फाड़कर हैसे।

'ठांक विरोधो नहीं !'--निशीथ विनीत स्वर से बोला ।

'कुछ थोड़ा-सा पद्ध में भो हो ?'—जमींदार के उस व्यंग्य से निशीथ विवर्ण हो गया।

'लड़कियाँ कहां चली गयां, विभूति ?-जमांदारी ने पूछा।

'भातर गयी होगा।'

'भातर बगीचे में होंगी। त्रालोक ने कहा।

'त्राया था समा-प्रार्थी होकर, हो गया उलटा। त्रपराध-पर-त्रपराध की सृष्टि कर बैटा। पपीहरा देवी कहाँ चली गयीं ?'

निशीथ की उस कुषठा को सुकान्त ने सुना तो बोले-पिया जरा कोधी. है : बस, इसके सिवा और कोई श्रवगुख उसमें नहीं है । उससे श्रव्छी तरह ंस मिलने पर तुम जान सकोगे निशीथ, वह कैसी जल-सी स्वच्छ है, स्नेह से उसका मन कैसा सना रहता है ! विधाता ने गुए तो मेरी पिया में कूट-कूट-कर भर दिया है। मीतर के बगीचे में वे दोनों मिल जायँगी, चले जायों।

श्रमिवादन कर निशीथ उठा।

'बड़ी प्रसन्नता हुई तुमसे मिलकर ! कभी-कभी द्याया करो, हम सबको बहुत द्यानन्द मिलेगा।'

'धन्यवाद, श्राने की चेष्टा कलँगा।'—कहकर निशीय उद्यान के लिए चल पड़ा।

उसे त्रात देखकर पिया के भू कुञ्चित हुए-देखो दीदी, वह अभन्य, अवार फिर त्रा रहा है।

'श्राने दो। श्रपने घर वह श्राया है, इमारा श्रातिथि है, हमें उाचत है उसका स्वागत करना।'

'मेरी बला से।'—बोली पिया तिनककर।

'परन्तु उनमे बुरा बर्ताव मत करना ।'

हँसमुख से निशीथ ने कहा—जूही के नीचे बैठी आप देवियाँ ऐसा लग सही हैं, मानों फूल की रानी हों।

'कवि बनने का भी शौक है।'—धीरे से पिया बोली।

भीरे से कहने पर भी पिया की बात निशीय के कानों तक पहुँच गर्या। वह राग्त स्वर से बोला—देखिए, जिस तरह हमारा परिचय आरंभ हुआ है, उसमें मुक्ते हृदयहीन, गॅवार आदि सोच लेना आपके लिए एक सहज बात है, स्वाभाविक है। किन्तु ज्ञमा-प्रार्थी को विमुख करना एक आमाजनीय अप-राध कहा जाता है —विशेषकर स्त्री के लिए। है न बात ठीक, पिया देवी !

'जरूर।'-पिया मुसकराने लगी।

'तो ज्ञमां कर दिया है न आपने ?'

'चमा कर दूँ ? किन्तु मेरे पास तो सन्धि-ही-सन्धि है, फिर चमा की बात केसी ?'

'मुफे बड़ी खुशी हैं। ऐसी जल्दी खमा मिल जाने की आशा नहीं थां।' 'जल्दी कर दी है मैंने ? आप खुश क्यों हो रहे हैं, निशीथ बाबृ ? इस बार देर ही सही।' 'नहीं-नहीं, देवी को अब मैं अप्रसन्नता का सौकान दूँगा। अच्छातो चल्ँन ?'

'इतनी जल्दी।'--यमुना बोली।

'काम बहुत है।'

'ग्रारे दस-पाँच मिनट बैठ जाइये।'--बाते यमुना कर रही थी।

'फिर श्रा जाऊँगा।'

'कब ग्रावेंगे, पहले कहिए तब कहीं छुट्टी मिलेगी।'

र्पिया चुप रही, वरन् उसने दूसरी स्रोर मुँह फेर लिया।

'ग्राप लोग पहाड़ पर जा रही हैं, क्राऊँगा किसके पास ?'

'दस-पाँच दिन इम यहाँ हैं।'

'त्राऊँगा। त्राच्छा, नमस्कार।'—निशीथ चल दिया।

'उसे त्राने के लिए क्यों कहा दीदी ?'

'भद्रता के नाते । भले श्रादमी हैं । श्रायें तो हानि क्या है ? डरती क्यों है ? वह शायद ही श्रावें ।'

स्फुरित त्रोष्ठाधर से पपीहरा ने उत्तर दिया—डर ? डरती तो में दुनिया से नहीं हूँ । फिर एक मनुष्य से डरना कैसा ? त्रौर घोषाल-जैसे तुच्छ मनुष्य से डरना ! जो मन की त्रोर से सुक्तसे भी छोटा हो, उससे में डक्ट ?

'छोटा है कि बड़ा, सो तो तू जान। किन्तु मैं किसी को भी अपने से छोटा समभ नहीं सकती।'

'छोटा समभती नहीं दीदी!'

'नहीं बहन ! छोटा समभूँ कैसे ? प्रत्येक मनुष्य के भीतर उसी एक पर-मात्मा का निदास है न ? मैं सब मनुष्य को नमस्कार करती हूँ।'

'सबको।'

'हाँ, सबको ?'

'मुके भी ?'

'तुमे भी पिया, परमात्मा को नमस्कार करने के लिए छोटा-बड़ा, सत्-त्रसत् नहीं देखा जाता है त्रौर न बेला-कुबेला देखी जाती है। मैं बार बार नमस्कार करती हूँ ?'—यमुना ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया।

पिया खिलखिलाकर हँस पड़ी।

### [ ११ ]

जमींदार के घर पहुँचकर नीलिमा ऋं र कविता विमूढ़-सी रह गयीं। ऐसा सुन्दर प्रासाद, मूल्यवान, मनोरम गृह-शय्या व्यवहार करना तो दूर की बात रही, ऋगंखों से उन्होंने कभी देखा न था।

जमींदार का प्रासाद बाहर से उन्होंने एक बार मात्र देखा था, जब कि व मोसी के घर निमन्त्रण में गयी थीं। सो भी दूर से, मिनट-भर के लिए। मा ने कहा था—वह देखों, जमींदार का मकान है। बाहरी श्रंश को कचहरी कहा जाता था, कचहरी दितल नहीं था। भीतरी श्रंश था दितल। ऊपर के तीन कमरे नीलिमा श्रादि को मिले श्रीर तीन गहेदार पलॅग, श्रालमारियाँ, कुर्सी-मेज, ड्रोसेंग-टेबुल श्रादि बहुत कुछ श्रपने व्यवहार की वस्तुश्रों को नोलिमा द्यमा-फिराकर, यहाँ-वहाँ से सहस्र बार देख रही थी, किन्तु फिर भी व चीजें श्रनदेखी-सी रह जातीं। देख-देखकर उसे तृप्ति नहीं मिल रही थी।

भगडार, रसे ई ब्रादि की व्यवस्था, नियम ब्रादि भली-भाँति समभाने के बाद हरमोहिनी ने परम परितोष से चाभी का गुच्छा सँभाला ब्रौर दासी-चाकर से बातें करने लगीं।

शहर से एक भृत्य लिख्नमन नाम का जमींदार के साथ आया था, दूसरे सब उनको भतीजी पपीहरा के साथ आवेंगे। सुकान्त देखल पर भोजन किया करते थे।

हरमोहिनी ने कविता को अपने निकट बुलाकर कहा — लिख्छमन बेचारा बृद्धा है,शहर से यही तो एक आया है, किस-किस तरफ वह देखे ?सबनौकर नये हैं। तुम बेटी, लिख्डमन से यहाँ का काम सब समक्त बुक्त लो।

कविता चुपचाप खड़ी रही।

मा कहने लगो—समर्भां ? जमीदार के भोजन के वक्त तुम रहा करो, कौन-सी चीज की जरूरत पड़ जावे, देखा करो। कल से यह सब हमारे ऊपर निर्भर है। जरा मन लगाकर सीख लो।

लिक्किमन वहीं खड़ा सुन रहा था। प्रसन्न हुन्ना। कविता बोली—दीदी को बुलाये लाती हूँ, उनसे सब बन जायगा। सुक्तसे यह म होगा मा।

'क्यों न बनेगा ।'

'वह तो सब काम करती हैं मा।'

'चुप भी रह। मुक्त ने ज्यादा तू उसे क्या पहचाने ? करती है, पर जब इच्छा हुई। मैं त्रोर लिछमन कीन तरफ सँमालूँ ? उधर देवो-पूजा, इधर इतनी बड़ी गृहस्थी। नायब-गुमाश्ते, नौकर-चाकर सब चौके में खाते हैं। तुम बड़ी हो चलो बेटी, शादो हागो। त्राभी से जरा घर-गृहस्थी के धन्चे सीख लो।'

लिख्रिमन ने कहा—साहब की मतीजी हैं न माँजी, वह भी ठीक इन बाई को तरह हैं। घर-गढ़स्था के काम कुछ नहीं समक्ततों। घोड़े का बड़ा शौक हे, पढ़ने में भा बैसो तेज ; परन्तु लड़को है तो पपीहरा बाई हजार में एक । फिकर न करो माँजी, श्वसुर के घर जाने से सब सीख जायँगी।

कविता चुपचाप चलो गयी और नीलिमा को मेज दिया। लिछिमन ने पूछा—माँजी, साहब आपके बड़े भाई हैं कि छोटे?—उसने सुना था, स.हब को बहन देश में रहती हैं। तो लिछिमन निश्चय पर पहुँच गया—माँजी साहब को बहन हैं।

नोलिमा पहुँच गयी। बात उसने सुनी ख्रौर जल्दी से बोली-लिछमन

भैया, तुम्हारे बाल-बच्चे कहाँ पर हैं ? देश में ?

बात दूसरी त्रार लौटी देखकर गृहिस्सि कन्या पर प्रसन्न हो गयीं। मन-की-मन सराहने लगीं—हाँ, नीलिमा में त्राकल जरूर है, बुद्धिमती है, बस, जरा जिही है।

जमीदार के भोजन के बाद नीलिमा ने भर-पेट, तृप्ति-पूर्वक भोजन किया— चने को दाल, नाना प्रकार की तरकारियाँ, साग-भाजी, दही, स्वीर, मलाई फल, मिठाई। पेट में जगह नहीं, किन्तु उस स्वाद-युक्त भोजन से बृह हाथ भी न खोंच सकी। किन्तु उस अभागिन विधवा की कहीं भी पूछ नहीं थी। दुनिया की दृष्टि में वह मर चुकी थी, किन्तु फिर भी यदि उसके मन का प्राण, रुचि और स्वाद के साथ जीवित रहा हो, तो इसे एक रहस्य के सिवा क्या कहा जा सकता है ? जुपके से नीलिमा ने मा से पूछा—मा, यहाँ रोज ऐसा भोजन बना करेगा? 'रोज ?'

'रोज बनेगा, मा, रोज?

'हाँ, हर रोज। यह राजा का घर है बेटी, नित राजभाग बना करेगा। कमी किस बात की है ?'

'भोजन भी कैसा अच्छा बना है!'

'क्यों न बने, एक-से-एक अच्छे रसोइये हैं। जरा मुकान्त का आदर-यल मी करना है। बहुत अच्छा है बेचारा। मैं बूढ़ी हो गयी, कवि अभी लड़की है, तू यदि जरा मुक्ते मदद दे नीली, तो बात बन जाय।'

नीलिमा फल्ला पड़ी—बच्ची है, बच्ची है, कहकर तो तुमने किवता का दिमाग बिगाड़ दिया है। बच्ची कैसी १ सत्रह-त्राटारह वर्ष की हो गयी श्रौर बच्ची बनी है १ यही मुक्ते नहीं सोहाता कि मैं बूढ़ी बनी दिन-रात काम किया कहूँ श्रोर वह बच्ची बनो फूला फूला करे। मैं खुद चाहती हूँ कि तुम्हारी मदद कहूँ। ऐसी बातों से जी जल जाता है। किव मुक्तम दो वर्ष ही तो छोटी है।

'सत्रह-त्राठारह वर्ष की त्राभी वह कहाँ हुई नीली?'

'नहीं, दस वर्ष की है।'

'सोलह पूरे हुए अभी महीना-भर तो हुआ है ?'

'होंगे, क्या सोलह वर्ष कम हैं ?'

हठात् हरमोहिनी धीमी पड़ गयीं। कदाचित् नौकरां का उन्हें खयाल रहा हो कि उन सबके सामने कहीं स्रोद्धापन प्रकाशित न हो जावे।

त्रावाज में मिठास भरकर बोलीं—बृद्धी हो गयी हूँ, कुछ-का-कुछ कह देती हूँ, तू भी चिद्ध जाती है। तुम न सँभालोगी तो कौन सँभालेगा नीली १ जमींदार जब भोजन पर बैठा तब मैंने जरा फाँककर देखा। भला ब्रादमी है, सुभे देखा तो मा कहकर पुकारने लगा।

'बोलीं तुम कि नहीं ?

'बोली—्चली गयी भीतर ।

'क्या बोले ?'

'पूछने लगा, आपको तकलीफ तो नहीं है ? बड़ा अच्छा है। खीर हटाती क्यों है ?' 'पेट में जगह नहीं हैं।'

'खा लो, खा लो । धीरे धोरे, बैठकर खा लो । ब्राच्छी चीजें तेरी थालो पर कभी परोस न सकी थो । मेरा भाग्य । खा लो, दोपहर का जलपान ब्राभी बनाने को पड़ा है।'

मा के कराठ में स्नेह्का आत्राम स पाकर नीलिमा का मन प्रफुल्ल हो गया—जलपान में बना लूँगी, तुम सो रहो।

दोपहर में जलपान के लिए बैठा था सुकान्त ऋौर द्वार के पास जरा हट-कर, जमीन में बैठी थों हरमोहिनी ।

'सब चोर्जे गरम हैं, आपने आभी बनाई होंगी ?' सुकान्त नेपूछा। 'हाँ बेटा। ठखढे समोसे, कचोरो कहीं अच्छी लगी हैं? अभी बन रही हैं .' 'ऐसा परिश्रम क्यों करती हैं ? कहीं बीमार पड़ा गर्या मा, तो यहाँ संभालनेवाला कोई न रहेगा।'

'विभ्रवा से रोग-पीड़ा दूर रहती है वेटा, चिन्ता न करो, मुफे कुछ होने का नहीं। कचौरी अञ्छी बनी है १ दो-चार श्रौर ले लो। नीली, कचौरी लेती श्रा। गरम-गरम लाना।'

पैर की त्राहट में मुकान्त की दृष्टि द्वार के प्रति त्रपने-त्राप उठ गयी। नेत्र में पलक न पड़ पाये। उसने देखी वही वस्तु, जिसकी कल्पना का उत्कर्ष मात्र समके हुए था। नन्हीं-नन्हीं, रूप की शव-साधना सी नहीं; वरन् रूप, जीवित परी उसके सामने उपस्थित थी।

त्रवगुरिटन की त्राङ्से जितना-सा जो कुछ भी दीख पड़ा, सुकान्त को लगा—वह त्रपरूप है, त्रपरूप है।

ब्रौर नीलिमा ? पुरुप की मुग्ध दृष्टि के नीचे वह एकदम काँप उठी। कचौरी की रकेबी हाथ से छूट गयी। लिंजित, किम्पित तरुणी उसी भाँति खड़ी रह गयी।

'गिरा दिया। सब खराव कर दिया। सब काम में उतावली। जात्रो श्रौर ले श्राश्रो।'—हरमोहिनी ने कहा।

'श्रापके पैर में लग गया ? श्ररे, खून बह रहा है। देखें-देखें !'---मुकान्त ने कहा।

एक प्रकार दोइती नीलिमा भागी। न पीछे लौटकर देखा, न कुछ।

सुकान्त बोला—उनके पैर में चोट लगी है। खून बह रहा है। जरा-सा टिनचर लगा देने से अञ्च्छा होता।

'हिन्दू के घर की विधवा को जरा-सी चोट की परवाह नहीं रहती बेटा, अपने-श्राप श्रच्छा हो जायगा।'

'बेचारी विधवा है, ऐसी कम अवस्था में !'—सहानुभूति से सुकान्त का गला भर आया ।

संकुचित नीलिमा ब्रायी, कचौरी टेबुल पर रख दी ब्रौर लौटी। 'ज्यादा चोट ब्रायी हैं ? 'जमबुक' लगा लें, मेरे पास है।'

जाती-जाती नीलिमा लौटी, पल-भर के लिए उसने ऋाँख उठायी ऋौर चल पड़ी। रसोई में जाकर कचौड़ी की कढ़ाई उतार ली। उसका श्वाम रुक-सा रहा था। जमींदार की वह सहानुभूति, मुग्ध दृष्टि उसके चहुँ ऋोर के वासु में घूम फिर रही थी।

सहानुम्ति पाना, अपने लिए किसी को विचार करते देखना उसके लिए ऐसा नृतन, असम्भव था कि आज के इस पाने को वह अपनी छोटी छाती में अच्छी तरह उपलब्ध भी नहीं कर सकती थी। ऊपर अपने कमरे में चली गयी। भीतर से द्वार बन्द कर बड़े-से दर्पण के सामने खड़ी हो गयी। देखने लगी—चिकित हिट से देखने लगी उस अनुपम सुख को। ऐसी सुन्दर, ऐसी मनोरम है वह? बहतो अपने को सदा देखा करती थी, किन्तु ऐसी सुन्दर तो वह कभी न थी, फिर यह रूप पल-भर के भीतर वह कहाँ से चुरा लायी! किसके घर डाका डाला ? अरे, कहाँ से लायी ? कहा से लायी ?

नीलिमा का हृदय तब भी वैसा ही धड़क रहा था और दृष्टि में विस्मय वैसा ही निविड़ होता चला जा रहा था और वैसी ही खड़ी-खड़ी विचार रही थी; रूप! रूप!! ऐसा रूप!!!

उस त्राईने के भीतर थी एक त्रानुपम सुन्दरी त्रीर बाहर था एक मुग्ब-विस्मय ; प्रश्नों की एक विचित्र उलम्मन ।

#### [ १२ ]

उस दिन त्रालोक की मोटर-साइकिल के साथ-साथ पपीहरा घोड़े कोदोड़ा रही थी। इसी धुन में वह निकल गयी दूर—बहुत दूर, शहर के बाहर मोटर साइकिल का कहीं पता न था। पपीहरा घोड़े पर बैटी चली जाने लगी। क्रमशः दिन का प्रकाश धुँधला हो चला। श्रचानक उसे लगा, श्ररे घर लोटना है, कहाँ निकल श्रायो ? फिर लगा, टार्च तो साथ लायो नहीं, श्रव ? काई हानि नहीं। डर किसका है ? पिया मुसकरायो — हाँ-हाँ, डर ही किसका है ?

फेरा वोड़ा त्रौर तेजी के साथ घर की त्रोर चली। धीरे-धीर त्र न्धकार पृथ्वी की गोदी भरने लगा। उत्साह से पिया घोड़ा उछालती बढ़ती चली। त्रान्त तक चहुँ त्रोर ऋन्धकार-ही-ऋन्धकार रह गया। न कहीं पथ का चिह्न, न कहीं निर्देश। भाड़ी-भुरमुट, कहीं बड़े-बड़े वृद्ध, नाले, गड्ढे त्रोर बस श्रंधकार! एक जोर का शब्द हुआ, साथ में पिया को लेकर घोड़ा गड्ढे में गिर पड़ा।

बचते-बचते भी पिया कुछ दब-सी गयी। दूसरे पल में मोटर का लाइट उत्तपर आ गिरा। कार थी निशीथ घोषाल की। वह दौरे से लौट रहा था। कार रकी। निशीथ उतरा। 'शोफ़र' और निशीथ ने मिलकर मुश्किल में पिया को निकाला, घोड़े को बाहर किया। पपीहरा बाहर निकली। गड्टा अधिक गहरा नहीं था। किसी तरह वह सीधी होकर खड़ी हो गयी। कई स्थान उसके छिल गये थे। घुटने में चोट लगीथी, शरीर उसका दर्द से चूर-चूर हो रहा था, किन्तु उस मुख पर वेदना-जिनत क्लेश के चिह्न उस समय बिलकुल न थे—बरन् लज्जा, अपमान, कोध इन तीनों के एकत्र समावेश से मुख का भाव विचित्र-सा, अद्भुत-सा हो रहा था

श्रपने ऊपर नहीं, मन-ही-मन वह निशीथ पर भाल्ला रही थी, इस समय इसे यहाँ श्राने की जरूरत ही कौन-सी पड़ गयी ?

त्रागे के दिन वर्षा हुई थो, उस दिन भो थोड़ी बूँदें पड़ गयी थीं। खेत-खिलहानों में कीचड़ हो रहा था, गड्ढों में पानी जमा हुत्रा था। कोचड़ से लथपथ पिया की उस अपरूप मूर्ति की ब्रोर देखकर निशीथ बोला—ब्ररे अप्राप ?

पिया चुप रही।

निशीथ कहने लगा — वहीं तो सोच रहा था, ऐसा दुःसाहस किसका हो सकता है। कहीं लगा तो नहीं ? लगा है, घुटने छिल गये हैं। गाड़ी पर बैठ जाइए ?

'त्रानेक धन्यवाद, मैं स्वयं चली जाऊँगी।'—उसके ग्रनजान में उसका स्वर कठोर, ग्रामद्रोचित हो गया ग्रीर उस स्वर की कदर्यता निशीथ को विद्ध करने लगी।

'श्रापका घोड़ा जख्मी हो गया है। शायद ही उसपर श्राप जा सकें।' पिया ने कुछ उत्तर न दिया, श्रश्व की परीज्ञा की, बोली—ठीक है। 'ठीक है जरा श्रन्छी तरह देखिए ?'

'ठीक है, मैं चली जाऊँगी।'

'कीचड़ से सन गयी हैं, इस तरह से घोड़े पर चली जायँगी ? शहर में जाना है।'

'कोई हानि नहीं।'

उस संज्ञिप्त उत्तर के बाद भी निशीथ ने कहा—इस तरह शहर में जाना ठीक नं होगा। फिर भी विनय करूँगा, आप कार पर चलें।

निशीथ की बात पिया को व्यंग्य-जैसी लगी श्रौर तभी-तभी वह उत्तप्त-सी हो गर्या—चाहे में किसी तरह भी जाऊँ उसका विचार में स्वयं कर सकती हूँ।

अपमान से निशीथ का मुँह लाल पड़ गया, उसके बाद वह संयत स्वर से बाल — जानता हूँ, इसे आप अनिधकार चर्चा कहेंगी, और है भी शायट ठीक, किन्तु फिर कहना पड़ रहा है।

उसके मुँह की बात मुँह में रह गयी, पिया उछलकर घोड़े पर बैठ गर्था— नमस्कार निशीथ बाबू, धन्यवाद भी।

जाने कब तक निशीथ स्तब्ध विस्मय से खड़ा रह गया।

x x x

अपने मित्रों को विभूति ने चाय का निमन्त्रण दिया था ; आलोक, रमेश आदि को भी निमन्त्रण था और निशीथ तो उसका मित्र ही ठहरा, फिर वह छूटता कैसे ?

निमन्त्रितों से कमरा भर गया। यसुना, पिया उपस्थित थीं। यसुना संकु-चित वैठी थी, पिया गम्भीर। उस गम्भीरता को देखकर ख्रालोक बोला— ख्रापको ऐसा कभी नहीं पाया। ख्राज बात क्या है, पपीहरा देवी ?

'कुछ भी नहीं।'—मन-ही-मन पिया मुँमला उठी। 'बुटने का दर्द कैसा है ?'—निशीथ ने पूछा। वहदेर से बैठा हुआ था, परन्तु अब तक पपीहरा से बोला न था। और पपीहरा ने उसे देखकर भी न देखना चाहा था।

प्रश्न सुनकर यसुना के सिवा बाकी के सब लोग आश्चर्य से पिया की देखने लगे, पूछने लगे क्यों ? पैर में क्या हो गया ?

उस दिन की बातें पिया ने यमुना से कहदी थीं। श्रीर किसी से नहीं। सहसा पिया को श्रनुभव हुश्रा, सबके सामने उसे लिब्जित करने का ही निशीथ का प्रयास है श्रीर कुछ नहीं। मेरे चोट लग जाने से यदि उन्हें सच्ची सहानुभूति होती, तो क्या सप्ताह के भीतर एक दिन भी यह खबर लेने न श्राते ? विचार उठा श्रीर पिया स्थित निश्चय पर चली गयी, साथ ही उसका खून उबलने-सा लगा।

उत्तप्त स्त्रर से बोलो पिया—जरा-सी चे।ट मिटने में घर्यटे-भर की देर नहीं लगतो है, इस बात को समक्त सकना ही है विस्यमय की बात निशीथ बाबू, परन्तु बोड़े पर से गिरना नहीं।

विराट विस्मय निशीथ की आँखों के सामने आड़ गया। उसने सिर नीचा कर लिया। उत्तर ? नहीं, उत्तर देते. वाद-प्रतिवाद करते उसे अपमानसा लगने लगा। देर के बाद उसने मुँह खोला, तो उस स्वर से विरक्ति ही केवल सामने आयी—सचमुच आपसे बात करना कठिन है। कब कौन-सी वात पर चिंद उठें—यही है एक मारी समस्या। इस समस्या के युग में यदि प्रत्येक मनुष्य से नाप-तौलकर बातें करना पड़े, मनुष्य मात्र एक समस्या बन जावे, तो पृथ्वी का अन्त अनिवार्य है। यों ही तो समस्या में पिसकर जीवन दुर्मार हो रहा है। निशीथ मुसकराया, फिर कहने लगा—ईश्वर को अनेक धन्यवाद कि मदौँ का मन उसने उदार बना दिया है, वरना क्या होता सो कौन जाने ?

'में भी त्रापकी त्रोर से धन्यवाद दिये देती हूँ निशीथ बाबू, मदों को ऐसा उदार न बनाता तो मदें स्त्री-जाति को गाली देते ही कैसे ? गाली देना त्रौर खुले तौर से स्त्रियों को त्रानुदार, संकीर्ण कह देंना उदारता का ही एक त्रंग होगा।'—कोध से पिया लाल पड़ गयी।

यमुना ने कहा—रात से पिया के सर में दर्द है, मैं नमक्तती हूँ, उसे कुछ. विश्राम देना ठीक होगा। हम बातें करें, वह सुने।

'मुफे क्या मालूम, आप आराम करें पिया देवी। अच्छा, नमस्कार।' निशीथ को उठते देखकर यमुना ने रोका—बैठिए-बैठिए। जल्टी क्या है?

'श्रापका श्रनुरोध टाल नहीं सकता दो मिनट बैठ जाता हूँ, किन्तु फिर न रोकिए। सन्ध्या निकली जा रही है।'

'तो जाने दोजिये सन्ध्या को।'

'नहीं, यमुना देवी सन्ध्या-वन्दन करना है।'

'किसको ?'

'मुके।'

पिया सब कुछ भूल ग्यी। कौतुक-स्वर से पूछने लगी—-ग्राप पूजा-पाठ करते हैं ? उस पर विश्वास करते हैं ?

पिया ही नहीं, कमरे में अनेक नेत्र व्यंग्य परिहास से मचलने लगे।

हास्य-मुख से निशीथ ने एक बार सबको देखा, फिर शान्त स्वर से कहने लगा—यदि विश्वास न करता, तो उस काम को करता क्यो ? कैसे छौर किस लिए उस काम को करता पिया देवी ? किसी दिन ऐसे काम पड़ जाते हैं कि दिन-भर स्नान-पूजा का समय नहीं मिलता। रात में कहीं घर लौटता. हूँ छौर तब स्नान-सन्ध्या के बाद मुँह में पानी पड़ता है। इसमें मुफे विरिक्त नहीं, सन्तोष मिल जाता है।

तालो बजा-बजाकर पिया हँसने लगी। हँसी रुकी तो बोली—सब स्वाँग है। पत्थर को जाने लोग कैसे पूजते हैं। सब दिखावा है ख्रीर है कुसंस्कार। इस बात पर कितने ही मँह फेरकर हँसने लगे।

विभूति वेला—इन बातों को मैं नहीं जानता था। चाहे तुम कुछ भी कहो निशीथ, किन्तु माने विना गित नहीं, कि यह सब कुसंस्कार है, ढोंग के सिवा कुछ नहीं है। जिसे तुम पूजा करना कहते हो वह एक खासा स्वाँग है।

होगा।'—निशीथ मुसकराने लगा विश्वास-निष्ठा से उसके नेत्र दीत हो गये, इरण भर के लिए वह चुप रहा, बिलकुल चुप, इस तरह मानो परमात्मा की वन्दना में समाधिस्थ हो रहा हो।

'并, 并 ?'

'श्राप स्वयं पिया देवी, वरन् यों कहना ठीक होगा कि प्रत्येक व्यक्तिः मूर्ति-उपासक है। बिना इसके श्रात्मा को सन्तोप भी तो नहीं मिल सकता है। उसी परमात्मा से हमारी श्रात्मा मिलो हुई है न ? दिन-रात जो एक नीरव श्राकर्षण श्रात्मा में हुश्रा करता है, उसे वह श्रस्वीकार कैसे करे ?'

'ठहरिए-ठहरिए । प्रत्येक व्यक्ति मूर्ति-उपासक है, ऐसा त्राप कह रहे हैं न ?'

'कह तो रहा हूँ।'

'मूर्ति-उपासक व्यक्ति की बात दूर रहे इस सभ्य-युग में मूर्ति-उपासक जाति ही की संख्या आप नहीं गिना सकेंगे निशीथ बाबू।'

'सम्य और असम्य जाति-मात्र मूर्ति-उपासक हैं।'—उसी अटल विश्वास और जोर के साथ निशीध कहने लगा—मुँह से चाहे कोई कुछ भी कहे, किन्तु कार्यतः वह मूर्ति-उपासक के सिवा कुछ नहीं है। कोई जाति सूर्य की उपासना करती है, कोई अभि की, कृस की कोई, कोई पुस्तक की, कोई बाबा की, याने चहुँग्रोर है मूर्ति की उपासना। बात वही है। वस्तु-मात्र की एक आकृति तो है ही। कोई काली, शिव, दुर्गा, कोई ब्रह्मा की। और आप पिया देवी, घोड़ा और चाबुक की पृजा करती हैं।'

निश्रीथ हँसता-हँसता उठा—नमस्कार, सन्ध्या निकली जा रही है।
'जब हारने की नौबत त्रायी तो भागने की सूक्की।'—बोला विभृति।
पल-भर के लिए निश्रीथ रुका—वैसे ही स्मित हास्य में कहने लगा—
हारने की ?

'हारने की, तर्क में तुम अवश्य हार जाते निशीथ।'—विभृति ने कहा। 'तर्क ? किन्तु जो विशाल है, अनन्त है, उस महाब्रह्म को हम अपनी मीमित तर्क-शक्ति से नाप ही कैसे सकते हैं, विभृति ? उस ब्रह्मा को तर्क की परिधि में लाने की चेष्टा तो वातुलता-मात्र है। नमस्कार, नमस्कार।'

निशीथ के चले जाने के बाद कमरे में परिहास, विद्वृप जोर के साथ चलने लगा।

कोई बोला---रहता तो है श्रप-टू-डेट-सा, सूट-बूट, टाई-कॉलर सब पहनता है । उधर श्रीरतों-जैसा माला भी टाला करता है ।

दूसरे महाशय ने कहा—मुरगी के श्रंडे उड़ाते हैं श्रीर वक्त पर श्राप पुजारी भी बन जाते हैं। जाने कैसा श्रसभ्य व्यक्ति है।

वृणा से पिया का मुँह संकुचित हुन्ना—छिः! ऐसे व्यक्ति भी मईं कहलाने को मरते हैं।

'कैसी गन्दी रुचि है !' किसीने कहा।

विस्ति कहने लगा—में नहीं जानता था कि निशीथ ऐसा असम्य श्रीर कुसंस्कार प्रस्त जीव है। गँवार कहीं का।

'नहीं जानते थे ? आप ही के अन्तरंग मित्र तो हैं न, मिस्टर घोषाल ?" --- पिया ने टोंक दिया।

'मुँह पर मित्र कह दिया तो क्या हुन्रा, वह मित्र थोड़े ही बन जाता है।' 'सूठ-मूठ कह दिया मित्र ? छि:, ऐसी प्रतारणा !—मानो पिया ग्रपने-त्राप कह उठी।

'वात यह है पिया, कि संसार में हमें कभी भूठ बोलने की भी जरूरत पड़जाती है।'

पिया ने कुछ उत्तर न दिया। घृणा, विराग से उनका मन जाने कैसा कर उठा। वहाँ वैठने में उसे एक अस्वच्छन्दता-सी लगने लगी। पपीहरा जल्टी से उठी।

पिया को जाते देखकर त्रालोक ने पूछा—काकाजी गाँव पर चले गये ? त्राप लोग पहाड़ पर कब जा रही हैं ?

'दो-चार दिन में।'—जाते-जाते पिया ने कहा श्रीर जल्दी-जल्दी वहाँ से निकल गयी।

### [ १३ ]

धीरे-धीरे कविता और नीलिमा इस नूतन जीवन में कुछ अभ्यस्त नी हो। गयीं।

लिखना, पढ़ना, घूमना श्रीर जमींदार के ग्रह-पालित पशु-पित्त्यों को लेकर किता श्राराम से, श्रानन्द से रहती श्रीर नीलिमा ग्रहस्थी की देख-भाल, सुकान्त के भोजन श्रादि की व्यवस्था कर सन्तोप, तृप्ति से दिन बिताती । उसके जीवन में एक नृतन श्रीर श्राकर्षक श्रध्याय श्रारम्भ हो गया था । पुरुष की सेवा कर नारी को ऐसी शान्ति, तृष्ति मिल जाती है, उसका नारीत्व इस तरह चिरतार्थ हो जाता है, इस बात का ता वह विचार भी न कभी कर सकी थो विमूढ़-विस्मय ऋौर एक ऋदम्य ऋग्यह से वह ऋगो बढ़ती चली जाती, कुछ मोच-विचार न कर पाती थी।

जमींनदार के लिए नीलिमा नित्य नये-नथे भोजन बनाती, जमींनदार के खिए भृत्य बिस्तर लगा जाता, वह सब नीलिमा को पसन्दू नहीं आता। बह फिर से चादर उठाती, बिछाती, तिकयों के भालर को जरा सीधा कर देती। उनके लिए भोजन बनाकर, पान लगाकर, वस्न को उठाकर उसके अन्तर का नारीत्व—गृहिणीत्व खुशी, आनन्द से मतवाला-सा हो उठता। साड़ी के आँचल से वह टेबिल, आलमारियों को पोंछती फिरती, गुलदस्तों के पुष्प में पानी छिड़कती। सुराही के जल में गुलाब-जल मिलाती और दिन में दस बार धूम-फिरकर जमींदार के कमरे की देख-भाल करती।

हरमोहिनी ऋधिकांश समय नीचे रहतीं थीं। मंडार, पूजा ऋादि से उन्हें ऋवसर कम मिलता था। रात को सोते वक्त ऊपर ऋातीं ऋौर चुपचाप पड़ रहती थीं।

सोते थे सब ऊपर। जमींदार भी। नौकर-चाकर नीचे रहते, कोई वगीचे के मकान में भी रहता।

सूर्य की शेष किरण कमरे के कुछ ब्रंश में लोट रही थी, मुरम्हायी-सी कलान्त-सी। नौकर बिस्तर लगाकर नीचे उतर गये थे। ऊपर थी केवल नीलिमा बिछी हुई साफ-सुथरी चादर को उठाकर फिर से पलँग पर बिछा रही थी। उसकी हिष्ट में चादर कुछ सिकुड़-सी गयी थी। ब्रौर उस सिकुड़ी चादर पर जमींदार की निद्रा में व्याघात की भी सम्भावना थी।

नीचे का कोलाहल ऊपर आ रहा था, सिल-लोढ़े का शब्द, खल-बट्टे की धमक और दासी-चाकर के उच चीत्कार सब मिलाकर एक अपूर्व कोलाहल था।

चादर बिछाती हुई खुली खिड़की की छोर नीलिमा ने देखा, दूर में हरे-हरे खेत गेहूँ, जब के बालों से लदे खड़े थे। सामने के छाम के पेड पर बैटी हरी टुइयाँ पुकार रही थी। पृथ्वी मानो हरी हो रही थी। सामने की दृकान से गरम-गरम मुरमुरे की महक छा रही थी, पगडंडी पर कोई रसिक कृषक गाता हुआ चला जा रहा था-

'बेदरद त् श्राज हमरी श्रोर सॅवलिया तू श्राज हमरी श्रोर'

नीलिमा की नसें एकदम रोमाञ्चित हो उठीं। वह ध्यान लगाकर उस गीत को सुनने लगी—

> 'जियरा घबरावत मोर रे ! घड़ी-पल-छिन मोहे कल ना पड़त हैं जियरा न मानत मोर रे।'

गीत में वह ऐसी तन्मय हो रही थी कि जमींदार का त्राना भी उससे गोपन रह गया। क्रचानक उसने देखा तो हिष्ट पड़ गयी एकदम जमींदार के 'सुँह पर।

श्रपनी गुप्त सेवा को इस तरह प्रकट होते देखकर वह लज्जावती लता-सा श्रपने-श्राप में छिप जाना चाहने लगी।

उधर जमींदार ने ऋायीं हुई हॅसी को रोक लिया। कुछ देर तक उस लज्जा के रूप को देखता रहा। उसके नेत्र पुलक-विस्मय से फॉपने-से लगे। कट्याचित् उसहिंग्ट में नारी का लाज-रिक्तम सोन्दर्य नृतन हो, ऋनास्वादित हो।

देर के बाद सुकान्त का रूँ धा हुन्ना कर्य खुला — तुम क्यां तकलीफ उठा रही हो ? नौकर कहाँ गये ?

नीलिमा को वाक रोध-सा हो गया। रही वह चुप - एकदम चुप। अपने अनकान में सुकान्त उसके निकट चले गये, बिलकुल पास। उनकी गरम-गरम श्वास नीलिमा की कुञ्जित देह में लगने लगी।

'कल बुखार चढ़ा था, त्र्याज कैसी हो नीला ?'

श्रादर स्नेह से सने उस प्रश्न ने श्रचानक नीलिमा के नेत्र में जल भर दिया। पहले न-जाने कितनो बार वह बीमार पड़ी थी श्रीर श्रिषक बीमार। कभी मरने से बची। डाक्टरी दवा? नहीं कुछ नहीं। उस विधवा के जीवन के लिए उतना समय श्रीर श्रर्थ दुनिया को था हा कहाँ, जो डाक्टर-बैंग्र बुलाये जाते या दवा, पथ्य दिये जाते? श्रीर कल? कल उस सामान्य ज्वर के लिए डाक्टर श्राया, दवा श्रायो। स्वयं जमींदार द्वार पर खड़े दस बार पूछ-पाँछ-कर गये। उस दिन में श्रीर श्राज में श्रन्तर कितना है। कितना? कितना? न थोड़ा है, न कम । पृथ्वी श्रीर श्राकाश में जितना श्रन्तर है, बस, उतना ही तो है। उस दिन थी वह पृथ्वी की श्रावर्जना, श्रनाहता, उपेद्धिता, पातालपुर की बन्दिनी, जहाँ तो न सूर्य की किरण थी, न पवन के गीत! श्रीर श्राज है वह पृथ्वी ही का एक जीव, उसका श्रपना निजी व्यक्ति। श्रपना परिचय देने योग्य श्राज उसके निकट भाव है, गीत है श्रीर है बहुत. कुछ।

'श्रव जी कैसा है ? कहां-कहां, चुप क्यों हो ?—सुकान्त ने फिर पूछा । नीलिमा के नेत्र छलछला श्राये । उस सहानुभूति ने उसके दुःख, वेदना को वाष्प के रूप में परिवर्तित कर दिया, धीरे-धीरे वाष्प जमकर उष्मा होने लगा श्रीर फिर बूँद-बूँद में वह निकला । पहले दो, फिर चार श्रीर उसके बाद नीलिमा रो पड़ी, सिसक-सिसककर, फूट-फूटकर, श्रपना-पराया भूलकर, एक उद्दाम वेगपूर्ण भरने की भाँति—भर-मर-भर भर-भर।

मुकान्त का हाथ उठा ऋौर रूमाल से नीलिमा के नेत्र पोंछ दिये गये।

एक बार द्विधा किया न किया, जमींदार ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीलिमा का शारीर कॉपा। दूसरे पल उसका बोधहीन शारीर गिरने को हुआ। बड़े ब्रादर, सम्मान से मुकान्त ने उसे ब्रापने बाँह में उठा लिया: एवं पलँग पर लिटाकर पंखा करने लगे।

र्धारे-घीरे नीलिमा ने श्राँखें खेलीं। उठना चाहती थी, किन्तु उसका श्रवश शरीर शिथिल-सा होने लगा।

सुकान्त ने कहा—चुपचाप पड़ी रहो। मैं पंग्वा करता हूँ, शर्माती क्यों हो ? बीमारी सबको होती है।

भी दुखिया हूँ'--- ग्रीर कुछ शायद वह कहना चाहती थी, किन्तु उस समय तो केवल इतना ही कह सकी।

स्मित हास्य से जमादार का मुँह उज्ज्वल हुत्रा, मानो कह रहा हो— इस बात को मैं जानता हूँ अभागिनी, और भला भाँति जानता हूँ।

अमांदार शान्त भाव से बैठे उसके सर को थपकने लगे।

सुकान्त भोजन पर बैठे थे। हरमोहिनी कुछ थोड़े-से गहनो को खुशी-भरी दृष्टि से देख रही थीं।

दो हार थे, दो जोड़ी चूड़ी ब्रौर दो जोड़ी इयरिंग। सब जोड़ियाँ एक अकार की थीं।

'इतना खर्च क्यों किया वेटा ? यदि कविता को कुछ देना था तो कुछ श्रोडा-सा दे देते।'—बोली हरमोहिनी।

'ज्यादा क्या है मा ! काँच की चूजियाँ न पहनकर इन्हे पहन लेगी। दोनों बहन यों ही खाली हाथ रहती हैं, इससे कुछ बनवा दिया।'

'ईश्वर तुम्हारी रच्चा करे, दिन-दिन उन्नति हो! मेरी कविता दुःखिनी है। कभी भी उसे अञ्चे कपड़े, जेवर नहीं दे सकी। मैं दुखिया पाती कहाँ से?'

'कोई बात नहीं मा, में तुम्हारा लड़का हूं, तुम्हारा देना आरे मेरा देना कहीं दूसरा थोड़े ही है ?'

'तुम ऐसे ही हो बेटा।' श्रीर इसके बाद एक बार फिर से श्राशीर्वाद का पर्व शेष कर हरमोहनी ने पूछा—दो दो जोड़े हैं? किसके-किसके लिए हें? 'टोनों बहनों के हैं।'

विस्फारित नेत्र से हरमोहिनी कहने लगीं—नीलिमा के लिए? वह तो बाल-विध्वा है मैया। ऋहष्ट में यदि खाना-पहनना लिखा होता तो सुहाग क्यों छिन जाता ? जैसी करनी कर ऋायी थी, वैसा मोग रही है।

'जानता हूँ—वह विधवा है। यदि हाथ, गले में कुछ डाल लिया तो हान क्या है ? अभी उसकी अवस्था ही क्या है ? कितनी तो उस जैसी लड़िकयाँ क्वाँरी हैं। बाल-विधवा है तो क्या हुआ, विवाह हो जायगा, जाने कितने ऐसे विवाह हुआ करते हैं। और होना भी चाहिए।'

'कलियुग स्रनाचार का युग है। स्रभी हुस्रा क्या है स्रौर भी होगा। विधवा का व्याह! छि:-छि: कैसी घृगा की वात है!

'नहीं मा, इसमें घृणा कुछ नहीं।'

'नहीं बेटा। क्रस्तान लोग एक छोड़कर दस बार शादी किया करें, मुक्ते -क्या। वे ईसाई हैं, उन्हें सब सोहाता है। मैं हिन्दू-स्त्री ठहरी। ह राम, ऋगैर भी जाने क्या देखना पड़ेगा।'

सुकान्त मुसकराये — ग्राप भूल कर रही हैं। यदि हम नीलिमा का पुन-र्विवाह कर दें तो इसमें पाप नहीं, पुराय है। ग्राप ही कहिए न, उस बाल-विधवा का, जिसने कि पित को पहचाना नहीं; दुनिया का कुछ जाना नहीं; न लिखी-पढ़ी है ग्रीर किसी शास्त्र, धर्म-ग्रन्थ का, यहाँ तक कि ग्रापने निर्जा धर्म से भो जिसका परिचय-मात्र नहीं है, ब्रह्मचर्य जिसके पास एक जिटल समस्या-सा है उसका जीवन बीतेगा कैसे ? उसे ग्रायलम्बन के लिए भी तो कुछ चाहिए न ?

'क्यों, जैसे दूसरी विधवाएँ जिन्दगी काटती हैं पूजा-पाठ, व्रत-नियम करके, वैसे ही वह भी काटेगी।'—तीव्र स्वर से हरमोहिनी बोलीं।

'कैसे काटेगी ? तो वह किसीको पहचानती है न ? नहीं कैसे ? मैं कहता हूँ, उन सबके अवलम्बन के लिए कुछ है और अवश्य है। किसीके पुत्र-कन्या है, जो माता बन पायी है, उसे तो किसी प्रकार की वाहरी सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसीने सेविका का जीवन अपना लिया है, उसे उसी प्रकार शिद्धा दी गयी है। कोई ब्रह्मा को पाने के लिए व्यस्त है, उसमें सार सम्म चुकी है; कोई मुक्तिमार्ग की पिथक है, कोई दर्शन, कोई साहित्य आदि की चर्चा में लगी है, क्योंकि उसे वह सममती है; किसीके हृदय में पित की स्मृति है, और वह उस स्मृति को यथेष्ट सममती है। में पूछता हूँ, आपंने अपनी लड़की के लिए और बाल-विधवा लड़की के लिए कौन मार्ग चुन दिया है ? अच्चर से जिसका परिचव नहीं कराया गया, उससे ब्रह्मचर्य पालन करने की आशा करना पागलपन नहीं तो क्या है ?

हरमोहिनी चिद्धीं तो ऐसी चिद्धीं कि वहाँ से उठकर चली गयीं।

खीर का कटोरा हाथ में लिये द्वार पर खड़ी नीलिमा सब बातें सुन रही थी, सुना नहीं, वरन निगल रही थी; वह वहाँ से हट गयी।

सुकान्त चुपचाप भोज़न करने लगे। समभाने में देर न लगी कि वाद-प्रतिवाद करना हरमोहिनी के निकट कलह का रूपान्तर मात्र है। चुपचाप भोजन करके वह उठ गये।

कविता को गहने पहनाकर हरमोहिनी को सन्तोष न मिला तो घर की दास-दासियों को एकत्रित कर दिखाने लगीं।

कहने लगीं - गहने पहनकर कविता कैसी अच्छी लग रही है, गुडिया-सी।

विरक्त स्वर से कविता बोली—िछः ! क्या कह रही हो, माँ ? यदि ऐसा कहांगी, तो उतारकर फेंक दूंगी । गहने मुक्ते ग्रच्छे नहीं लगते । तुम चिढ़ने लगीं तो पहन लिया ।

हरमोहिनी ने अपने को रोक लिया, यद्यपि कुछ कहने के लिए ओठ ऐंट रहे थे। दासी-चाकर की भीड़ थी। भीड़ का सम्मान रखने के लिए उन्हें चुप भी रहना पड़ा। नोलिमा के गहने कविता उसके सन्द्रक में रख आयी।

मां बोली—उसके सन्दूक में क्यो रखती हो ? गहनों को वह क्या करेगी ? 'रहने दो उन्हीं के सन्दूक में ।'—ग्रीर फिर उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही कविता वहाँ में चली गर्यी।

पृर्शिमा के पृर्ण योवन की रात थी। रूप की अपूर्व छटा उसके सारे श्रंग में विकीर्ण हो रही थी। उस रूप-ज्योति में चातक की श्रनन्त प्याम बुभ सी गयी थी। श्रोर उस रूपहली जाल में वैटी भृली-सी कोकिला पुकार रही थी— कु-ऊ, कु-ऊ।

उस कृक को सुनकर विरहिनी पृथ्वीशायद एक बार रोमाञ्चित हो उठी। श्रीर रात की सुषुप्ति एक बार सिहरी-सी।

गहरी नींद में, चाँदनी की गोद में, पृथ्वी अचेत पड़ी थी। जल-स्थल. आकाश आराम से कपिकयाँ ले रहा था, केवल जाग रही थी वह, पृथ्वी से छिपकर, घर के कोने में बैठी आँस बहा रही थी नीलिमा, बार-बार सन्दूक की ओर देखती एवं सिसकने लगती। कोहेन्स था उसके घर में, बिलकुल हाथ के पास। वहीं कोहेन्स, जिसे पाने के लिए बड़े-बड़े राज्य मिट जाते हैं; जिसे पाने के लिए सम्यता-असम्यता का बना आवरण मुँह पर डाल लेती है; जिसे लूटने के लिए राजा भी कभी तस्कर बन जाता है; था वहीं कोहेन्स, उसका अपना कोहेन्स और बिलकुल पास।

न यह चोरी थी, न लूट; वरन् एक का उपहार था, त्र्यातुर-स्नेह का चिह्न था। यह सब कुछ ठीक था, किन्तु फिर भी उस कोहेनूर को छूने का ऋषिकार उसे नहीं था।

एक बार द्विधा किया-न-किया, नीलिमा ने सन्दूक खोल डाला। सामने एक सेट गहने रखे थे। उनके कारुकार्य ने, चमक ने उसके नेत्र-पक्कवों को ब्राबद्ध-सा कर लिया, कोहेनूर—उसका कोहेनूर। नीली के अन्तर की नारी घीरे-धीरे असहिष्णु होने लगी और हृद्य की युवती नारी आहत-अभिमान से उस छोटी-सी छाती के भीतर सिर पीटने लगी। निषेध की कटोरता उसे उत्ते जित करने लगी, नियम का बन्धन उसे दुर्विनीत करने लगा। और द्विविधा करने लगा उसे अतिष्ट, उसके बाद हृदय की आहत, नम नारी संयम के बाहर आकर खड़ी हो गयी। चहुं और की वायु भारी हो गयी, कोहेन्द्र की दीति फैलने लगी। उस वायु में अनेक दीर्व श्वास, अनेक उपेचा, अनेक अभिमान मॅडराने लगे। नीलिमा ने दोनों हाथ से मुँह दाँक लिया, नहीं-नहीं, वह देखना नहीं चाहती, कुछ सुनना नहीं चाहती. वह दुनिया में रहना चाहती है नीलिमा होकर, विधवा नीलिमा होकर।

नीलिमा ने श्राँखों पर जोर से हाथ दबा लिये। उसे लगा, कोई ऐसा भी श्राकपण्य जन गहनों से निकल रहा है जो कि श्राभी-श्राभी उसे निगल जायगा। उसका जी चाहने लगा, उन्हें एक बार श्रोर देखने के लिए, उसकी बाँह शिथिल हो गयी, श्राँखों फाइ-फाइकर बह गहने देखने लगी, देखते-देखते दंनो हाथ से गहनों को समेट लिया श्रोर जोर से हृदय से चिपका लिया। उसे लगने लगा, श्राभी-श्राभी कोई डाकृ श्रा जायगा। श्रोर उसके कोहेनूर को उससे छीनकर ले जायगा।

कान में कोई कहने लगा---मत छुत्रो, मत छुत्रो, निपेध है।

निषेध ? हाँ, निषेध—निषेध । नीलों के ब्रान्तर की नारी दुर्निवार होने लगी—उस निषेध को लाँघने के लिए । निषेध, निषेध केवल निषेध, रूग्या स्खा, नीरस निषेध । वह दोनों हाथों से ढूँढ़ने लगी, जरा-सी सहृदयता, उम निषेध में ढूँढ़ने लगी सहृदयता को, सब कुछ व्यर्थ हो गया, न मिल सर्का थोड़ी-सी सहानुभूति, थोड़ी-सी करुणा, कल्याणा, जरा-सा ब्राँस् । नहीं, कुछ नहीं, सामने ब्रा गया—निषेध, कठोर निषेध ब्रोर निषेध ब्रावमाननाकारी के लिए कठोर दएड ।

हृदय से हटाकर गहनों को त्राँखों के सामने रख लिया। विभीर होकर देखने लगी। न द्विधा किया, न संकोच। हाथों में चृड़ियाँ डाल लीं, गले में हार, इयरिंग पहनकर स्राईने के सामने खड़ी हो गयी।

हो तो गयी खड़ी, किन्तु इस नीलिमा को वह पहचान न पायी। जल्दी से उसने बत्ती बुक्ता दी; क्रॅबेरे कमरे में खिड़की से होती हुई एक टुकड़ा चाँदनो कमरे में लोट पड़ी और नीलिमा उस छोटी-सी चाँदनो में बैठ गयी—बिलकुल उससे सटकर। चाँदनो से वह मित्रता करने लगी। पाया उसने इतनी बड़ी दुनिया में उस मुट्ठो-भर ज्योत्स्ना को अपनी साथिन। चाँदनी उससे ऐसी लिपटी, मानो उसके जन्म-जन्मान्तर की परिचिता हो। नीलिमा अपने अणु-परमाणु में एकान्त रात की मुसकराती-सी चाँदनी को भर लेना चाहने लगी। घीरे-धीरे चाँदनी उससे हटने लगी और कमशः लोप हो गयी। विकल नीलिमा उस अवें से कमरे में उसे ढूँढ्ती फिरने लगी। नीलिमा ने द्वार खोला, शायद उस चाँदनी को पकड़ना चाहती हो। छत पर रुपहली चादर विछी हुई थी। नीलिमा मुसकरायी - मुक्ते छकाकर कहाँ भागोगी? छत के बीच में नीलिमा आकर खड़ी हो गयी। ठोक उसी पल में सामने का द्वार खुला। नोलिमा भागना चाहने लगी। किन्तु भागकर जाती कहाँ १ सुकान्त उसके सामने आकर खड़ा हो गया था न १ और उसकी चाँदनी सखी भी मुसकराने में लग पड़ी थी न १

[ १४ ]

'क्या वाल्टेयर जाना न होगा ?'

'जाने कैसी बातें करते हें आप जीजाजी, ज्वर के मारे दीदी बेसुध पड़ी हैं और आप जाने की धुन में हैं। यह अञ्झी हो जायँ, फिर कभी चलें चलेंगे।' बातें हो रही थीं विभृति और पपीहरा में।

वात हा रहा या विस्ति स्त्रार पपाहर

'वक्त सममकर वीमार पड़ गयी।'

'बीमारी कुछ कह-सुनकर थोड़े ही आती है १ पड़े रहते किसी को भी अच्छा लग सकता है १ आप भी जाने क्या कह देते हैं, जीजा १'

'मैं ठीक कह रहा हूँ, पिया !'

'ठीक कह रहे हैं ? बीमार पड़ना भी कोई चाहता है ?'—श्राश्चर्य से पिया बोली।

'यही कह रहा हूँ । उन्हें पसन्द हैं । ठंढ के दिन में महीन कपड़े पहनना, दिन में पचास-पचास बार साबुन रगड़ना । यह सब ऋत्याचार जायगा कहाँ ?'

दीप्त स्वर से पिया ने कहा — साबुन लगाकर स्नान करना आपकी दृष्टि में निन्दनीय हो सकता है, किन्तु सफाई के लिए साबुन की जरूरत पड़ ही जाती है। श्रीर कपड़े, जब कि मद्रता की, सम्यता की देन हैं फैशनेबल वस्त्र,

तो उसकी देन हमें लेनो ही पड़ती है। इस बास की आप-जैसे शिह्मित एवं सम्य व्यक्ति कदाचित अस्वीकार न कर सर्कोंगे।

'लो; कहना में कुछ चाहता हूँ श्रौर समक रही हो तुम कुछ। सम्यता-सम्यता-सम्यता, वस, इसी सम्यता के लिए केवल तुम्हारी दीदी में मेरी नहीं पटती। मतभेद होता रहता है। मेरा तो कहना है कि सम्यता को देन हम सम्य, सुसंस्कृतों को है ही, सम्य रीति से रहो, भद्र-समाज में मिलों, पर्टा छोड़ों, उधर उन्हें पसन्द है पुरानी रीति। कुसंस्कारों में जकड़ी रहना हो तुम्हारो दोदो चाहतों हैं; पड़ी तो हैं, पृछों न उनसे। सच कह रहा हूँ या भूठ, पृछो-पूछो—।

पलँग पर पड़ी यमुना ने एक बार भाव-श्न्य नेत्रों से पित को देखा, उसके बाद ऋाँखें बन्द कर ली।

उसने 'हाँ' भी नहीं किया, 'नहीं' भी नहीं। बन्द कर लीं आँखें—इस तरह जैसे कि बहुत थक गयी हो।

'कहो न, आँखें क्यो बन्द कर लीं ?'—िवभूति ने अपना प्रश्न दुहराया । उत्तर ? नहीं, इस बार भी किसीने उत्तर न दिया । बोल उठी पपीहरा— किन्तु जोक्का, अभी कुछ पहले आप जो कुछ कह गये, उससे तो कुछ और हो मतलब निकलता है।

'तुम स्त्रियों में यही तो एक बात है। जल्दी से रिमार्क पास कर देना, न कुछ सममना, न सोचना। कहना केवल चाहता था कि ऐसे वक्त उन्हें कुछ सावधान रहने को जरूरत थी, नियम में रहना था। स्वास्थ्य को ठाक रखने के लिए हमें चाहिए कि जब जिस चीज की उसे जरूरत हो तब उसे देना, प्रत्येक वस्तुएँ नियम पर बँधो हैं। सब बातों की सीमा है। स्वास्थ्य को जब उष्णता की जरूरत पड़ती है तब हमको चाहिए उसे उष्णता देना; ठएढ के दिनों में गरम वस्तु की व्यवस्था इसलिए है। तुम तो सब जानती हो।

'मैं कभी गरम कपड़े नहीं पहनती। कहिए, कभी बीमार पड़ने देखा है। सुभे ?'

'अपनी बातं कह रही हो ?'—अयत्यन्त विस्मय के स्वर में विभृति कहने लगा—उम्हारे साथ और किसीकी तुलना कैसे हो सकती है, पिया? इस सम्यता के युग में तुम हो एक आदर्श नारो। न कुसंस्कार, न किसी प्रकार के नियम-बन्धन तुम्हें बाँध सकते हैं। भरी नदी-सी, अपने गान में मस्त, बहती चली जाती हो। उस गान में स्वयं सन्तुण्य हो। दुनिया उस गान को सुनने के लिए आतुर रहती है। तुम्हारी तुलना हो सकती है, किसीसे ? मित्रां में जब कोई बात उठ पड़ती है, तो में आसंकोच तुम्हारा नाम लेता हूँ। सम्यता, मार्जित रुचि, कल्चर्ड सब वार्ते तुममें हैं, कौन-सी स्त्री तुम्हारीतरह है ?

पिया चुप रह गयी । श्रामी-श्रामी जो पिया विभ्ति से विरक्त थी, व्यंग्य, परिहास से उसे वेध रही थी, वही पिया चुप रह गयो । उसके मुख पर प्रसन्नता की मुसकान थिरकने लगी, केवल इतना ही नहीं, वरन् उस स्तुतिवाद को पुनः-पुनः सुनने के लिए उसका जी चाहने लगा।

देर के बाद कुछ कहने के लिए पिया ने मूँह, उठाया, परन्तु विभूति की उस अभद्र हिन्द के सामने उसका मन जाने कैसा व्यस्त-सा होने लगा। पपोहरा उठी और अनमनी-सी बाहर निकल गयी।

उस दिन का सबेरा वर्षा की बूँदा से किलकारियाँ करता थका-माँटा मुरमाया-सा आया।

यमुना अच्छी हो चलां थी, उसे दवा पिलाकर पपीहरा बाहर के कमरे में बैठी थी। उसका मन उदास था—बदुत उदास। कई दिन से काका का पत्र मिला नहीं। मन में न जाने कैसी-कैसी अमंगल चिन्ता उठने लगी। पिया उठकर अस्थिरता से कमरे में टहलने लगी। मन और खराब हो गया तो चाबुक उठा लायो, बाहर जाने की तैयारी करने लगी। बाहर की ओर देखा, फिर कुर्सी पर बैठ गयी। निःशब्द गित से विभूति उसके पीछं आकर खड़ा हो गया। दो मिनट चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनायास उसके हाथ पिया के कन्वे पर चले गये। दुर्गन्ध से कमरा भर उठा। पिया चौकी, एकदम उठकर खड़ी हो गयी।

कठोर स्वर से पिया ने पूछा—ऋाप शराव भी पीते हैं, जीजा ? ऋम्लान स्वर से विभूति कहने लगा—शराब पीना क्या ऋपराध है ? पिया उसका मुँह निहारने लगी।

'जरा-सा पियोगी, पिया ? ऐसी चीज दुनिया में नहीं। जरा चन्द्रकर तो देखो।'

जेब में 'ब्रांडा' की बोतल निकालकर विभूति ने टेबिल पर रख दी।

दुर्निवार क्रोध, विस्मय में पिया उस द्यार देखती रह गयी। जिइत स्वर सं विभृति कहने लगा— बादल का कैसा द्याच्छा दिन है द्याज पिया द्योर तुम बैठी किताब पढ़ रही हो ? कोई गाना गात्रो, नाचो, प्रेम की गाथा मुनाद्रो। कुछ नहीं, किताब पढ़ना, कैसी गन्दी रुचि है। द्याद्रो, गोद में बैठ जात्रो, में ही कोई गजल मुनाऊँ।

'श्रौर कुछ सुनना में नहीं चाहती। इस वक्त श्राप चुपचाप जाकर कमरे में पड़ रहिए।'—हाथ उठाकर उसने द्वार टिखलाया —चले जाइए।

जल्टी विभ्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया, श्रत्यन्त विनय के साथ कहने लगा—मेरा हृदय सूना है पिया, एकदम सूना । उस सूने हृदय की रानी एक तुम ही बन सकती हो । श्राश्रो रानी, इस सिंहासन पर श्रासन जमाकर बैठो । शर्म कैसी ? ये नखरे मेंने बहुत देखे हैं । श्रालोक, रमेश-जैसे लफंगे छोकड़ो के पास दौड़ी-दौड़ी क्यों जाती हो ? घर में तो तुम्हाग मेवक बैठा है । लोटकर देखे भी तो सही; देखो, देखो ।

भटके से पिया ने हाथ ग्वींच लिया। उसका ग्वून ग्वील-सा उठा। चावक उठाया—एक, दो, तीन। इसके बाद गिनने का अवसर न रहा। पटापट चाबुक पड़ने लगे—विद्युत्-सी तीब्र गति से।

उस सबल कर-प्रहार से विभ्ति अपने को न बचा सका। भागने की चेप्टा व्यर्थ गयी। चाबुक के उस व्यूह में इत-विद्यत, चकराया-सा विभ्ति खड़ा रह गया।

ठीक ऐसे ही समय, कमरे में प्रवेश किया निशीथ ने। कुछ देग् प्रशंसापूर्ण हिष्ट से उस हश्य को देखता रहा। उसके बाद विभृति को हटाकर सामने खड़ा हो गया—बस करिए, पिया देवी! विभूति जैसे पशु के लिए में हूँ। बैठकर विश्राम करो। मुक्ते ब्राज्ञा हो तो में सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, कह-भर दीजिए।

त्र्यारक्त नेत्र से विभूति उन दोनों को देखने लगा। स्राज सर्वप्रथम र्निशीथ ने इस स्रविनीत स्त्री के प्रति श्रद्धा स्रनुभव की।

,पिया चुपचाप कुर्सी पर बैठ गयी।

एक निर्लाड्ज हँसी के साथ विभूति बोला—स्त्रियों की समभ भे कैसी उलटी होती है, निशीथ! जरा दिल्लगी की, ऋाप समभ बैठीं कुछ ऋौर, ईश्वर ने न जाने किस पदार्थ से इन्हें सुजा है। देख रहे हो न निशीथ?

'इस देवी के सामने से तुम हट जात्रों घिमूर्ति स्रोर मेरे सामने मे भी।' 'चला जाऊँ ? पर इस घर में हुक्मत करनेवाले तुम कीन होते हो ?'

अइकर निशीथ खड़ा हो गया—सब कुछ। नारी का अपमान करनेवाले पशु को दूर करने का अधिकार मनुष्य-मात्र को है, और इस बात को प्रत्येक मनुष्य जानते भी हैं; किन्तु तुम हो उसके बाहर के जीव, बम, सीध चले जाओ।

'नहीं जाऊँ यदि ?'

'चले जाश्रो, मैं कहता हूँ जाश्रो।'

'स्रच्छी दिल्लगी है, दूसरे के घर बैठकर उसी पर हुकुमत चलाना !'

'चाहे जो कुछ समभो।'

'न तुम्हारे कहने में जाता हूँ श्रीर न तुमसे उरता हूँ। काम है श्रीर. इससे मुक्ते जाना पड़ रहा है। —िवभूति निकलकर चला गया।

निशोध ने कहा—इस चाबुक के लिए पहले न जाने कैसे-कैसे परिहास कर चुका हूँ, पिया देवो ! श्राज मेरा प्रायश्चित का दिन है। मेरा भ्रम निकल गया। श्राज का दिन मेरे लिए श्रुभ होकर श्राया है, शक्ति श्रौर देवी के दर्शन साथ हो गये। क्या उन दिनों के लिए श्राप मुफे चुमा नहीं कर सकतीं?

'ज्ञमा !'--परिहास से पिया का स्वर मचलने लगा।

'श्रीर श्राज मिनट-भर में श्राप समक्त गये कि वह भ्रम था ? बड़े श्रचरज की बात है। मनुष्य को समक्तना कदाचित ऐसा सहज नहीं भी हो सकता है, निशीथ बाबू।'

निशीथ देर तक चुप रहा। जब वह बोला तब उत्तका स्वर दर्द से भरा हुआ था—नारी के वास्तविक रूप को देखने का सौभाग्य जब अचानक ही मिल गया, तो उस समय में अपने को सँभाल न सका। न जाने क्या-क्या बक गया। यदि आप सचेत न कर देतीं, तो और भी न-जाने क्या बक जाता। भूल गया था कि आप मर्द-मात्र से बृग्णा करती हैं।

पिया ने दूसरी ऋोर मुँह फेर लिया।

'एक बात में पूछ सकता हूँ ?'——निशीथ ने कहा । 'कहिए।'
'विभूति बाबू क्या अब भी यहों रहेंगे ?'
'शायद रहें।'
'इस घर में उनका रहना शायद ठीक न हो।'
अनायास पिया ने उत्तर दिया——हानि क्या है ?
'ऋोर पहाइ पर जाना ?'
'न होगा। दीदी बीमार पड़ गयीं न।'

'ब्रज्छी हैं, कमजोरी ब्राधिक है। जरा चलने-फिरने लगें तो उन्हें समुराल भेजकर मैं गाँव चली जाऊँगी, काका केपास। उनके लिए मेरा जी घबराता है।" 'साथ में कौन जा रहा है ?'

'ग्रापके साथ चलूँगी।'

'यमना देवी ऋव कैसी है ?'

कहने को तो पिया कह गयी 'त्र्यापके साथ', निशीथ की समक्त में बात न त्र्यायी कि पिया व्यंग्य कह रही है या सच कह रही है।

निशीथ को उठते देखकर पिया ने पृछा---श्राप जा रहे हैं ? 'चलूँ न ?'

'ग्रच्छी बात है। कभी त्रा जाइएगा।'

निशीथ को त्रपने कानों पर विश्वास न त्राया कि उसे त्राने के लिए त्र तरीध किया जा रहा है, त्रौर त्र त्रारीध करनेवाली कोई दूसरी नहीं स्वप पपीहरा है। कुछ कहने के लिए वह लौटा, किन्तु पिया तब तक भीतर चली गयी थी।

दूसरे दिन सबेरे पिया ने सुना कि विभूति घर पर नहीं है, रात से उमें किसीने घर देखा नहीं।

पपीहरा पड़ गयी संकट में, त्राब यमुना से कहा क्या जावे ? कीन-मी कहानी रचकर मुनायी जाय ?

नौकर दौड़ा आया--यमुना उसे बुला रही है।

यमुना के पास वह चली गयी श्रौर सहज भाव से कहा—बुखार श्राज भी नहीं श्राया । श्रव न श्रायेगा । यमुना केवल बोली-हूँ।

'जरा ख्रौर ख्रच्छी हो लो, तो काका के पास चली चले, गाँव मैंने कभी देखा नहीं।'

'सुन लिया है न, वह रात से घर नहीं हैं।'

'वर चले गये होंगे।'

' 'किसीसे कह बिना ही ?'

"तुम भी नाहक सोच में पड़ी हो, ऋरे! क्या वह कहीं भाग गये?

नहा, फिर भी इस तरह से जाना, मुक्ते तो जाने कैसा लग रहा है ?

'लगने को क्या है। वर से कोई जरुरी सम्देशा आ गया होगा और रात में उन्हें चले जाना पड़ा।'

'मुक्ते तो कहते।'

'तुम सो गयी होगी, ऐसी कमजोरी में उन्होंने जगाना ठीक न समका होगा।'

'न जाने बहन, क्यों जी धड़क रहा है। लगता है, कोई संकट ग्राने को है। क्या बात है, सो कैसे जानें ?

'यह सब दुर्बल मस्तिष्क का विचार-मात्र है, तुम भी जाने क्या सोचती हो होही ?'---पिया जोर से हँसने लगी।

कल की बात वह यमुना से छिपाना चाहती थी, कहने लगी—कैसी पागल हो तुम दीदा ! यदि जोजा संकट में पड़ने तो हमें खबर न होती ! लो, में ऋाज ही उनका पता लगाती हूँ। ऋाज पार्टी है, वहाँ चली जाऊँगी, उनके मित्रों से पूछ लूँगी, तार तुम्हारे समुराल में भी डाल देती हूँ।

मिस्टर रसल के घर पार्टी में जाकर निशीथ निर्वाक् रह गया। टेबिल पर बैटी पपीहरा चाय पी रही थी। ईसाई के घर बैटकर हिन्दू स्त्री का चाय पीना, छि:—शृणा से निशीथ सिहरने लगा। गम्मीर मुख से वह टेबिल पर बैटा, एक केला खाया ख्रीर बस।

'चाय न पियेंगे ?'—पिया ने पूछा।

'नहीं। में हिन्दू हूँ, दूसरे के घर पानी कैसे पी सकता हूँ?' पपीहरा मुसकरायी—हिन्दू तो शायद में भी हूँ, निशीथ बाबू। 'श्रापनी-श्रापनी रुचि तो है।' 'श्रौर निष्ठा, संस्कार।'—पिया ने जोर दिया।
निशीथ तिलमिलाया, मानो श्रमी-श्रमी उसे बिच्छू ने डंक मारा हो।
निशीथ ने कहा—यदि ऐसा हो तो श्रपने को धन्य सममना चाहिए।
हिन्दू के लिए निष्ठा, संस्कार कोई हँसने की बात नहीं है, वरन् गर्व की बात है।

'तो में कब कहती हूँ 'उस पर हँसी ही उड़ायी जाय ? वैसे तो यह भी हँसने की बात नहीं है कि प्रत्येक जाति को हम मनुष्य की जाति ही कहेंगे— पशु, राज्ञस की जाति नहीं। ऐसी स्थिति में श्रद्धा, सम्मान यदि अपने-आप आकर श्रद्ध जाते—उसी मनुष्य जाति के लिए, तो इसमें भी समा लोचना को जगह नहीं रह सकती। हम भी मनुष्य की जाति हैं और कटाचित् आये भी उस एक स्थान से होंगे।'

'ऐसा में नहीं कहता पिया देवी कि हम निष्ठावान हिन्हू अळूत की समा-लोचना, घृणा किया करें, नहीं; परन्तु निष्ठा एक दूसरी चीज है। जिस यज्ञोपवीत को हम गले में डाले हैं, उसका सम्मान भी तो हमें रखना है न ? यदि शरीर अपवित्र हो जायगा, तो उस पावन जनेऊ को हम गले में रख कैसे सकेंगे ? और फिर उस अधुचि शरीर से टाकुरजी को भोग कैसे लगा सकेंगे?'

पिया हँसी, न जोर से, न न्विल खिलाकर, वह हँसी घारे-बहुत धीरे।

'ग्राप हॅसती हैं ?'

'नहीं, मुफे श्राश्चर्य केवल इस बात पर है कि यदि ईश्वर महान् है, तो वह किसी जाति-विशेष के कठघरे में बन्द कैसे रह सकता है ? यदि वह निर्विकार है तो वह जीव-मात्र का क्यों नहीं है ? यदि मनुष्य-मात्र की श्रात्मा है, तो वह श्रात्मा श्रप्रुचि हो ही कैसे सकती है ? श्रात्मा तो ईश्वर का श्रंश है न ? जनेऊ ? किन्तु में पृछती हूँ, दुनिया के साथ हमारा प्रथम पिचय श्रारम्म हुश्रा कैसे ? मनुष्य के नाते या जाति के नाते ? कहिए—कहिए।'

'मनुष्य के नाते।'

'श्राप ही कहिए कि अब किसे माना जाय, मनुष्य की वास्तविक मर्यादा को या मनुष्य के बनाये हुए जाति-विचार को ?'

'मेरी भी कुछ सुनिए।' 'कहिए न, मुन तो रही हूँ।' 'महाप्रलय के बाद जब पुन: सृष्टि श्रारम्भ होती है तब न किसी नियम का रहना संभव है न शृङ्खला का। किन्तु जब धीरे-धीरे सम्यता से उस सृष्टि का परिचय हो जाता है, तब नियम,शृङ्खला में वह सृष्टि जकड़ जाती हैं श्रोर उस सम्य जगत् के जीव वास्तविक स्थिति को पहचानने लगते हैं; शुचिता, निष्ठा की मर्यादा को समभने लगते हैं।'

'मर्यादा नहीं, अमर्यादा कहिए, अपमान कहिए। याने जब मनुष्य सभ्य जाता है तब वह अपने हो आपका अपमान करने लगता है।'

'श्रपने-श्रापका श्रपमान ?'

'हाँ हाँ, अपने-श्रोपका अपमान । वरन् यों कहिए कि साथ-ही-साथ उस अनन्त ब्रह्म और उसकी सृष्टि का अपमान, अमर्यादा करने लगता है।'

'प्राच्य ख्रौर पाश्चात्य सभ्यता ब्रालग-ब्रालग है। ब्राप पाश्चात्य सभ्यता से मली-भाँति परिचित हैं, किन्तु प्राच्य सभ्यता से नहीं। जिस दिन द्राप उसे समभने लगेंगी। उस दिन मेरी बातों को भी समभने लगेंगी। द्राभी तक ऐसे-ऐसे ब्रात्याचार के बाद भी जो हिन्दुस्तान ब्राज भी जीवित है, वह केवल निष्ठा ब्रौर धर्म के बल पर।'

'द्यमा करें, निशीथ बाबू! उस सम्यता को मैं दूर ही से नमस्कार करती हूँ, जो सम्यता हमें अपने-आप से घृणा करना सिखावे।'

'श्राप फिर भी वही बात करेंगी। घृणा कैसी? यदि श्रपने विश्वास की तरह किसी ने किसी का बनाया भोजन न किया, तो उसे श्राप घृणा कैमें कह लकती है? बिना नियम के कहीं सृष्टि भी पली है? प्रत्येक देश, प्रत्येक वस्तु नियम श्रोर शृंखला के बल पर जीवित हैं।'

'होगा भी, मुक्ते देर हो रही है, दीदी अन्नेली हैं। चिलिए, मुक्ते पहुँचाना है।' 'मैं ?'—निशीथ इस तरह चोका कि पिया खिलखिला पड़ी।

पिया उठी ग्रौर तमाशी की तरह चल पड़ी। पीछे लौटकर भी न देखा कि निशीथ उसका त्रानुगामी है या नहीं। वह चल पड़ी, इस भाँति कि त्रादेश-त्राशा देने ही के लिए पृथ्वी पर त्रायी हो ग्रौर उस त्रादेश को न माननेवाला दुनिया में कोई पैदा ही न हुन्ना हो। ड्राइवर के पास निशीथ को कैंग्रो देखकर प्रपोहरा मुसकराई। ऋसंकोच निशीथ का हाथ पकड़कर उसने ऋपने निकट वैठाईलिया।

पिया के नित्य नये व्यवहार से निशीथ ऐसा विस्मित हो गया कि एक शब्द तक मुँह से न निकाल सका।

'श्राप तो मौनी बाबा बन गये।'

'मौनी ? नहीं तो । यसना देवी ऋब कैसी हैं ?'

'श्रच्छी हैं। जोजा का पता नहीं।'

'मेरे मित्र कह रहे थे, रेल पर उन्हें चढ़ते देखा है।'

"घर गये होगे।"

'सम्भव है।'

'दीदी बहुत घबराती हैं।'

'उन्हे सममा दोजिए।'

# [ १५ ]

ऐसी अनहोनी बात का हरमोहिनी विश्वास नहीं कर सकती थी और इसीसे बार-बार पूछ रही थीं—मेरी कविता, मेरी दुखिया बेटी को स्वयं जमींदार ब्याहने कहते हैं ? तुमने भूल तो नहीं सुना, गोविंद भैया ? सच कहो माई, वे स्वयं ब्याहेंगे ?

गर्व के साथ गोविंद ने कहा—मैं हूँ किस लिए ? यदि वहन के काम न श्राया, तो भाई किस काम का ? ऐसी लड़की उन्हें मिलेगी कहाँ ?

'ईश्वर तुम्हारा भला करे, भैया! में दुखिया हूँ। मुक्ते डर है—पीछे कहीं वह बदल न जावे।'

'ऐसा न होगा। हाँ, वे कुछ श्रागा-पीछा तो जरूर कर रहे हैं।'

'ऐसी बात ? कह न रही थी।'

'नहीं-नहीं, वैसा कुछ नहीं है।'

'तो बात क्या है ?'

'उन्हें विचार है सिर्फ अपनो भतीजी पपीहरा का, कि कहीं उसे अनुचित न लगे। बहुत चाहते हैं न उसे। तुम इधर की तैयारियाँ जल्दी कर लो, जिससे अपले सोमवार तक शादी हो जावे।' 'त्रच्छी बात है, मैं सब कुछ कर लूँगी।'—कहते हुए स्रानन्दाश्र को पोछती गृहिगो काम में लग पड़ी।

वात फैलने देर न लगी। किवता ने मुनी। बोली कुछ नहीं, न मुख-भाव का ही परिवर्तन हुन्ना। केवल उसका स्वामाविक गाम्मीर्य त्रोर जरा बढ़-सा गया। त्रीर बस, इसके बाद कोने के कमरे में, किताबा के बीच वह ऐसी द्विवि कि उसे ढूँढ़ते-ढूँढ़ते सारा घर हैरान हो गया। जब वह वहाँ मिली तो हरमोहिनी ने त्रापना सिर पीट लिया। चिल्लाकर कहने लगीं—टो दिन पीछ जिसे राज-रानी होना है, उसका ऐसा त्रानादर ? पाँच हाथ की जवान लड़की वैठी है, न कुछ देखना, न मुनना। ऐसा नहीं होता कि चलों, छोटी बहन को तो जरा देखूं। बस, खाना, सोना त्रोर ठिठोलियाँ करना। सुकान्त जरा हँसकर बातें कर लेता है न, तो त्राप सरग पर चढ़ी जाती हैं। नहीं सममती कि यह सब सुख-त्राराम किस लिए मिल रहा है। उसी छोटी बहन के लिए न ? वरना तुमे पृछता कौन ? क्रॉबरे कमरे में लड़की भूखी-प्यासी पड़ी है त्रौर त्राप श्राप श्र

'दीदी बेचारी को क्यों बक रही हो, माँ ? वह क्या जाने कि मैं यहाँ हूँ।'—कवि ने कहा।

'चलो बेटी, स्नान-भोजन करो । मैली साड़ी किस लिए पहने हो ? तुम्हारा ही तो सब कुछ है। चलो, कपड़े बदलो। स्रात्मीय, कुटुम्ब स्राते जा रहे हैं। किताब बन्द करो।'

'इतना ऋौर पढ़ लूँ।' 'नहीं-नहीं। ऋब पढना-वढना नहीं।'

अनिच्छा के साथ उठी। उसे स्नान कराकर सुन्द्र वस्त्र, भूषण पहनाये गय। हरमोहिनी स्वयं उसे भोजन कराने बैठीं। दासी-चाकर पंखे कलने लगे। कोई लोटा-गिलास लेकर दाँडा, कोई मलाई का कटोरा लाया।

'यह सब क्या है, माँ ?'—किव ने पृतछा। माता मुसकरायीं। क्या मैं कोई तमाशा हूँ ?'—किवता ऋसहिष्णु हो रही थी। 'तु राज-रानी है, बेटी!' कविता के हाथ का प्रास हाथ में रह गया। रानी—राज-रानी, क्या बात सच है ? उसके नेत्र छलछला आये। माता कह चलीं—नेरी सेवा, तेरा सम्मान तो होने का हो है, साथ-साथ तेरी दुःखिनी माँ-बहन का आज कितना सम्मान, कितना आदर है, जरा देख तो सही।

जाने बात क्या थी कि कविता के ब्राँस् न रुके, न रुके। सबको विस्मित, स्तम्भित कर, वह रोकर भागो ब्रौर भागती ही चली गर्या।

श्रात्मीय परिजन श्रौर गृहिणी पीछे दौड़ां। द्वार के सामने हरमोहिनी ने उसे पकड़ लिया, हृदय से लगाया। कहने लगी—ऐसे शुभ दिन में कहीं कोई रोता है ? बाप की याट श्रा गयी होगी। क्या किया जाय, बेटी! उनके श्रहण्ट में लड़की का सुख, ऐश्वय देखना बदा न था।

कविता को लेकर गृहिणी एकान्त कमरे में चली गयीं।

'रोना कैसा कविता ?'—पूछा माँ ने।

कुछ कहने के लिए किवता हुई ख्रौर फिर चुप हो गयी।

त्रापने त्रावेग में माँ कहने लगीं - इस खुशी को में सहूँ कैसे ? दरिद्र की सन्तान राज-रानी बन रही है। हम होंगी रानी की माँ-बहन, हमारा दुःख-दारिद्रय सब जाता रहेगा।

कविता कुछ कहना चाहने लगी—उसने फिर मुँह खोला; किन्तु कुछ, कह न पायी। माता के वचन उसके कानो में मँइराने लगे। सान्त्वना देने लगे—माँ-बहन का दुःख-दारिघ जाता रहेगा। इस जीवन के प्रातःकाल में क्या इतना ही कम लाभ है ? वह विचारने लगी—जीवन के मध्याझ ग्रीर संध्या-वेला को क्या इसी महामन्त्र के बल पर नहीं काट सक्री?

विवाह के दिन नीलिमा बन्द कमरे में बैठी न-जाने क्या करने लगी। उधर हरमोहिनी उच स्वर से इस बात के प्रचार में लगीं कि यह केवल ईप्या है। छोटी बहन का रानी होना उसकी आँखों में खटक रहा है। ऐसो. लड़की पेट में आयी कि मुक्ते जलाकर खाक कर डाला।

नीलिमा की मौसी उसके रुद्ध-द्वार पर खड़ी हो गयीं—'बेटी नीली !' वह पुकारने लगीं। जब किसीने कुछ उत्तर न दिया तो कहने लगीं—निकल स्रास्रो। छि:, रोसा कहीं काई करता है ? छोटो बहन पर ईर्ष्या करना पाप है।

नीलिमा से जब न रहा गया तो द्वार खोलकर निकली।

'छोटी बहन पर कहीं कोई ईर्ष्या करता है !' मौसी फिर से बोली। 'तुम भी ऐसा कहती हो, मौसो ?'

'मैं तो सच कह रहा हूं, बेटी!'

'क्या में उस पर ईर्ष्या करती हूँ ? तुम सच कह रही हो ? क्या में कविता पर ईर्ष्या कर सकती हूँ, मौसो ? जरा मेरी क्रोर देखकर भी सच कहो।'

मौसी चकरानी-सी उसका मुँह निहारने लगीं।

'दुनिया कहती हे श्रौर तुम भी कहती हो मौसी, कि छांटी बहन पर में ईंप्यां करती हूँ, तो इसी बात को सच रहने दो।'

'तेरो माँ ऐसा कहती है। मैं तो सुनो बात कह रही हूँ। चल बिटिया, जाने दे इन बातों को।'

'नहीं, मुभे यहीं रहने दो।'

'चल नोली, दुनिया क्या कहेगी ?'

'चाहें कुछ कहे। में श्रीर कितना सहूँ ? श्रीर क्या करने कहती हो मुके ? सबके सामने माँ सदा योंही कहती रहती है। कल रात मोजन के समय वह मुक्ते ऐसा-ऐसा बातें ज़मीदार क सामन रहने लगीं कि वहाँ से भागते ही बना। मेरो छ टो बहन श्रीर उसी के सामने मुक्ते ऐसा कहा करती है। मैं लिखा-पढ़ी नहीं हूं, गॅवार हूं, फिर श्रादमी ही तो हूँ न ??

'चुप रह बिटिया, कुटुम्ब परिजन से घर भरा हुआ है। लोग क्या -कहेंगे ?'

'कहेंगे यही कि बड़ी छोटी से ईब्यां करती है। माँ तो ऐसा सबको समका रही है न ? मैं कांच को बकती-भकती हूँ तो क्या उससे ईब्यां भी करती हूँ ? .मुक्ते यहीं रहने दो मौसी।'---वह रोने लगी।

बर्ड़ी मुश्किल से उसे शान्त कर मौसी उसे बाहर लायीं ऋौर साथ ले गयीं। [ १६ ]

लम्बा-चौड़ा पत्र पढ़ते-पढ़ते पपीहरा मारे खुशी के उछल पड़ी। दस बार

पढ़े पत्र को फिर पढ़ती, शिशु की भाँति हॅस देती, कभी सिर हिलाती हुई कुछ कह उठती। इसी भाँति घंटे बीते।

उसका ध्यान कुत्ते पर गया। कुत्ते को गोद में उठाकर पपीहरा कहने लगी—सुनता है लूसी, काका ने शादी की है। एक सुन्दर—वन-कन्या-सी सुन्दर लड़की से। वह मुक्तसे जरा बड़ी है, जरा बड़ी, बहुत नहीं, श्रीर मुक्तसे दुवलो। वह मुक्ते बहुत प्यार करेगी, तुक्ते भी। हमें श्रव श्रकेले न रहना पड़ेगा, उससे हम, तुम खेलेंगे। मैं उसे पुकालँगी—काकी! वह पुकारेगी—र्पिक! टाईगर को वह चाहेगी।

इसके बाद पिया दौड़ी बाहर चली गयी श्रौर जो उसके सामने पड़ा उससे कहने लगी—काका ने शादी की है। बड़ी श्रञ्छी लड़की है। लिखना-पढ़ना जानती है। सिलाई जानती है। सब जानती है। बस, घोड़े पर चढ़ना नहीं जानती। दो दिन में यह भी उसे सिखा लूँगी।

यमुना ने जब बात सुनी तो आकर खड़ी हो गयी। पिया शायद देर तक यों ही बकती जाती, किन्तु सहसा उसे लगा कि आनन्द के बदले यमुना विमर्श-सी हो रही है।

पिया ने यमुना से पूछा--जी खराब तो नहीं ?

'क्या सचमुच मामा ने बुढ़ापे में विवाह किया है ?'

पिया चिढ़ी — बूढ़े की कौन-सी बात है ? जब जिसका जी चाहा तव उसने शादी कर ली। इसमें जवान, बूढ़ा क्या ?

'कैसी बातें करती है, पिया ? इस उमर में कहीं शादी की जाती है ?'

'क्या काका बूढ़े हो गये ?'

'चालीस-५ेंतालीस जिसकी ऋवस्था है, वह बूढ़ा नहीं तो क्या जवान है <sup>१</sup>' 'चालीस-पैंतालीस में लोग बढ़े नहीं होते।'

'होते कैसे नहीं ! उन्होंने शादी की होगी एक अठारह या बीस वर्ष की लड़की से। कहाँ अठारह और कहाँ पैतालीस।'

'इसमें हानि क्या है ?'

'जन्म-भर त् बची बनी रहेगी, पिया ? श्राजकल मनुष्य की श्रायु ही है पचास वर्ष की। ईश्वर ऐसा न करे, किन्तु यदि दो-चार वर्ष में ऐसा कुछ हो गया तो लड़की श्रपनी उस बड़ी जिन्दगी को किसके भरोसे काटेगी ? यदि उन्हें विवाह करना था तो पहले क्यों न कर लिया ??

'उस बक्त यदि उनका मन न चाहा हो, तो इसके लिए वह क्या करते ?' 'ऐसा मन किस काम का जिसपर ग्रापना ग्राधिकार न रहे।'

पिया हँसी त्र्यौर जोर से हँसी--तुम्हारा त्र्यधिकार है त्र्यपने मन पर ? 'त्र्यवश्य है ।'

'या तो तुम भूठ कह रही हो, नहीं तो उसके बारे में तुम अभी अन-जान हो।'

'सबके मन एक काँटे पर नहीं तुल सकत, पिया !'

'होगा। में कल जा रही हूँ, काका ने जल्दी बुलाया है। तू भी चलना, दीदी भाई!'

'में कैसे जाऊँ ? उनका पत्र आया है। नायवजी मुक्ते लेने के लिए आ रहे हैं। कल सबेरे चली जाऊँगी।'

'देखूँ चिट्टी।'

'फाइ' डाली।'

'भूठ। मैं जानती हूँ—जीजाजी की चिट्टी तू कभी नहीं फाड़ती। उसमें जरूर कोई ऐसी बात लिखी है जो मुक्तसे छिपाना चाहती हो, मगर में पढ़कर ही दम लूँगी।'

यसुना के कमरे में पिया दौड़ी गयी। इधर-उधर ढूँढ़ते-ढूँढ़ते पत्र मिल गया।

बड़े आग्रह से वह पढ़ने लगी और रक्तहीन मुख से यमुना चुप बैठ गयी। पत्र पढ़कर पपीहरा गरजने लगी, सावन-भाटो के मेघ-सी—नीच कहीं-का! लिखते हैं—'चली आत्रो। कभी जीत-जी उन कमीनों के घर जाने का नाम न लेना।' मेरे काका कमीने हैं, नीच हैं—और वे हैं भलेमानस। छिः, छिः! कैसा असम्य लेख है! कोई दासी-चाकर को भी इस तरह नहीं लिख सकता। कैसे मजे से लिख रहे हैं—'अब तुम्हारा उन लोगों से कोई सम्बन्ध न रहेगा। अगर इस बात को तुम मंजूर कर सको तो चली आना, वरना तुम वहीं रह सकती हो। सुभे भी औरतों की कमी न होगी।'—दीदी, दीदी, तूरोती है ? इस अपमान के बाद भी तुम वहाँ जाओगी? और इम सबको छोड़कर रह सकोगी?

'मुक्ते जाने दे पिया।'

पिया चुप रही।

'जाऊँगी; क्यों कि मुक्ते जाना है, ऋौर इस बात को न त् भूल सकती है न मैं, कि मुक्ते जाना है।'

पपीहरा अब भी कुछ न बोली।

'जन्म भर के लिए में बिदा माँगती हूँ रानी, केवल एक बात मुक्ते कह दे।'

पिया के जिज्ञामु नेत्र की ब्रांर देखकर यमुना ने कहा—उनके ब्रचानक चले जाने में कोई रहस्य ब्रवश्य छिपा हुब्रा है ब्रोर उसे तू जानती है। मेरा ब्रान्तिम ब्रानुरोध है कि उस रहस्य को मुक्तसे छिपाब्रो मत, बहन ! यह मेरा ब्रान्तिम ब्रानुरोध ब्रोर विनय है।

दृद्ध स्वर से पिया ने उत्तर दिया—रहस्य तब तक आकर्षक रहता है, जब तक कि वह रहस्य रहे। और उसके खुल जाने से तो एक साधारण-सी बात हो जाती है। उसे जानने में यदि रहस्य है तो उसे रहस्य ही रहने दो। दूसरी बात, जब में कुछ जानती नहीं तब तुमसे कहूँ क्या ? तो तुम उनकी शतों को मानकर जा रही हो ?

यमुना मुँह छिपाकर रोने लगी। उत्तर देने की चेष्टा-मात्र न की। उत्तर देती ही क्या ?

पपंहरा को भी रोना ऋा गया। ऋाँखें पोंछकर बोली—परन्तु में ऐसा नहीं कर सकती थी। जिस काम को तुम सहज में कर रही हो, उसे मैं किसी तरह भी नहीं कर सकती थी, दीदी!

'मुभे समा करो बहन !' बोली यमुना बहुत धीरे।

'च्ना ? तो किस लिए ? श्रपनी-श्रपनी रुचि है, दुःख को तुम जीतना नहीं जानती हो, जानती हो उसमें पिसकर निश्चिह्न हो जाना।'

यमुना वैसे ही सिसकने लगी।

'जात्रो, दीदी ! मैं भी तुम्हें वचन देती हूँ, इस घर में तुम्हें लाकर ही 'छोड़ॅगी।'

मीत जमुना कह उठी—भगड़ा-लड़ाई करने से मेरा दुःख बढ़ जायगा। पिया मुसकरायी—इस बात को मैं भली-भाँति जानती हूँ। डरो मत, तुमको मैं कभी श्रस्वीकार नहीं कर सकती हूँ। यदि तुम न होकर कोई श्रीर स्त्री होती तो श्राज—जाने दो उस बात को। ऐसा काम तुम्हारी पिया नहीं कर सकती, जिससे उसकी दोदी को दुःख पहुँचे।

पिया बाहर चर्ला आयी। बाहर के कमरे में चुपचाप बैठ गयी।
नौकर आकर बोला—आलोक बाबू और निशीथ बाबू आये हुए हैं।
विरक्त स्वर से पिया ने कहा—अभी फ़रसत नहीं है, जाने को कह दो
उनमें।

नौकर चला गया, आगन्तुकों को सन्देश सुनाया। वे दोनों दालान से जाने लगे, ऐसे समय पीछे से पपीहरा की आवाज सुनायी पड़ी—यिद आये हैं, तो मिले बिना कैसे चले जा रहे हैं ? कदाचित् यह भारतवर्ष की सम्यता हो।

उत्तर की कमी निशीथ के कराठ में थी नहीं; फिर भी वह चुप रहा। इस तहराी से उसका परिचय जितना निविड़ होता जाता था, उतना ही निशीथ विस्मित होता था। एक सत्रह-त्राठारह वर्ष की लड़की को वह त्राव भी पहचान न पाया।

त्रालोक से चुप न रहा गया। बोला—धर से बुलाकर नौकर से कहला देना कि मुक्ते फ़रसत नहीं है। ऐसी सभ्यता भारतवर्ष की नहीं, यूरप की हो सकती है।

पिया एकदम गरम हो गयी—दिन-रात श्राकर यदि कोई तंग करे, तो उसके लिए दवा यही दी जाती है। समफे न श्राप !

श्रसहनीय विस्मय से निशीथ का स्वर कर्ण्ड ही में मर मिटा। उसे लगा—कदाचित् किसी एक दिन किसी एक दुर्विनीत मनुष्य के श्रत्याचार से, श्रपराध से इस नारी की कोमलता कठोरता में परिवर्तित हो गयी हो। सरल सहृदय का विनाश हो गया हो, श्रौर उसी एक के श्रपराध का बढला यह पुरुष-मात्र से लेना चाहती हो। उस एक के श्रपराध से यह तरुणी शायद पुरुष-जाति का ही उपहास करना चाहती हो।

कुछ देर चुप रहकर फिर श्रालोक ने कहा—घर से बुलवाकर फिर श्रपमान से दूर कर देने में कौन-सा श्रामोद मिलता है पिया देवी, सो तो श्राप ही जानें। श्रच्छा, नमस्कार। श्रालोक चला गया। निशीथ भी चलने को हुन्ना, किन्तु पपीहरा के न्नाहत स्वर से उसे लौटना पड़ा। उसने सुना, पिया कह रही है—हर वक्त क्या किसीका मन न्नाइला है। यदि मुँह से कुछ निकल गया, तो इस मुँह की बात पर क्या दर्ख दिया जाता है ?

फिर भी निशीथ उस लड़की को समक्त न पाया, वह विचार न पाया कि श्रमी-श्रभी श्रकारण जो व्यक्ति चिढ़ सकता है, श्रमी एक पल के भीतर वैसे ही, कारण बिना वह व्यक्ति जल-सा उत्तापहीन कैसे हो सका ?

निशीथ ने कहा—जिस लिए भी हो त्राज त्रापका मन त्रस्वस्थ है।
मुश्किल यह है कि कारण पूछना भी एक समस्या है। कदाचित् उसे त्राप
त्रामधिकार चर्चा कह बैठें। ऐसी स्थिति में शायद चुप रहना एक त्राच्छी
बात है।

'यदि कभी कुछ कहा हो तो उस एक दिन की बात ही क्या त्रादमी की सब कुछ हो सकती है ? यदि त्राप-सा नाप-तौलकर कोई बात न कर सके ? त्रीर ऐसा न कर सकना क्या उसका त्रपराध है ? क्या करें त्राप, मर्द की जाति ही ऐसी है। हर बात को काँटे में तौलो तब कहीं उसे मुँह से निकालो । यही त्रापका कहना है न ? यदि मुँह से कुछ निकल गया, बस उसका विचार भी शुरू हो गया। किस दिन मैंने क्या कह दिया त्रीर उसीको लेकर त्राज—त्राज।

पिया रोकर उठ गयी। श्रीर निशीथ ? वह स्तब्ध विस्मय से वैसा ही बैठा रह गया।

# [ १५ ]

जरूरी काम से निशीथ बाहर जा रहा था, ऐसे समय छोटा-सा पत्र मिला पपीहरा का । लिखा था—जरूरी काम है, जल्दी ग्राने की कृपा करें।

ठीक ऐसा ही पत्र पाकर वह कल दौड़ता गया था। निशीथ विचार में पड़ गया। जायँ या न जायँ ! आज भी शायद कल-जैसा अपमानित होकर लीटना पड़े। पिया से मिलने का परिणाम निकलता है केवल कलह और मनोवेदना।

एक बार उसने सोचां, क्या जरूरत है जाने की १ ख्रौर दूसरे ही हाण न उसने सोचा, न विचारा; सीधा मोटर पर चढ़कर बैठ गया, मोटर चल दी। पत्र-बाहक चकराया खड़ा रह गया। उसे उत्तर नहीं मिला, न कुछ कहा गया। द्वार पर हँसती खड़ी थी पपीहरा। बोली — ऐसी जल्दी श्रा गये, मैं किन्तु सोच भी न सकी थी कि इतनी जल्दी पहुँच जायँगे। श्राइए।

निशीथ ग्रपस्तुत हुग्रा — ऐसी जल्दी उसे ग्राना न था।

'कल ग्राप चिद्कर चले गये। सोचती थी, त्राज शायद ही त्रावें।'

'चिट्कर। ग्रौर में ? ग्राप भ्रम में हैं पिया देवी। ग्राप ही तो गुस्से में होकर उठ गयीं। बैठा-बेठा जब थक गया तो घर लौटा।'

ऋाप क्यों ऋकेले बैठे रहे ? क्यो—क्यों मुफे बुला न लिया ?'—पिया के ऋभिमान-भरे ये शब्द निशीथ को मीठे लगे—बहुत मीठे। वह चुप रहा। प्रतिवाद ? नहीं, कुछ नहीं, कदाचित् वाद-प्रतिवाद कर उस मीठेपान को वह कदर्य न करना चाहता हो।

श्रपनी बात में पिया लजा गयी श्रीर रूठ गयी निशीथ पर। एक छोटा-सा उत्तर क्या वह व्यक्ति भद्रता के नाते नहीं दे सकता था ? पपीहरा का चित्त विद्रोह की घोषणा करने लगा। व्यंग्य ने सहायता की श्रीर तब पिया कहने लगी—इपाकर कल श्राप बैठे थे, यह खबर मुक्ते पीछे मिल गयी थी। श्रसीम कृपा, श्रसीम कृपा है श्रापकी। मैं तो प्रशंसा करूँ गी श्रापकी श्रीर श्रापकी सम्यता की। जैसा तो श्रापको सम्यता का ज्ञान है, वैसी स्मरण-शक्ति भी तीखी है। कौन स्त्री कब क्या बोली, कब रोयी, ऐसी बातों को श्राप कभी नहीं मूलते।

विमूढ़ निशीथ केवल उसे देखता रह गया। विचार हो आया, यह पुरुप नहीं, नारी है, सुन्दरी है, गुणवती है, साहसी है, सती है। है सब कुछ, परन्तु यह नारी उससे चाहती क्या है ! क्या चाहती है यह ! क्या, क्या ! विचारने लगा निशीथ—केवल विद्रोह! मात्र व्यंग्य ! युद्ध-घोषणा ! बस, चाहती यह सँमल केवल हतना ही है ! किन्तु क्यों ! इसकी क्या जरूरत पड़ गयी इसे !

देर के बाद जब निशीथ कुछ रहम-सा गया तो बोला—- श्रापने मुक्ते कोई जरूरी काम के लिए बुलाया था ?

'हाँ-हाँ बुलाया था—बुलाया था। कह जो रही हूँ—मैंने ही बुलाया था। बिना बुलाये त्र्याप त्र्याये नहीं, सो में भी जानती हूँ, त्र्याप भी। कह-कर क्यों त्र्यपने को हलका कर रहे हैं ?' दूसरे ज्ञाण पियां को स्मरण हो त्र्याया, बुलाने का कारण । श्रीर बस, भगड़ा-विवाद का श्रन्त हो गया। बालिका-सो मचलती श्रत्यन्त सरलता से उसने निशीथ का हाथ पकड़ा श्रीर एक प्रकार खींचती उसे भीतर ले चली—चला घोषाल, श्रच्छी खबर सुनाऊँ, इसीसे तो कल से श्राप लोगों को बुला रही हूँ, किन्तु श्राप लोग सुनते ही नहीं।

निशीथ की समक्त में न आया कि अब वह क्या करे, क्या कहे। पिया उसका हाथ पकड़े हुए थी, उसे संकोच-सा लगने लगा। किन्तु फिर भी उसने कहा कुछ नहीं, चुपचाप चलने लगा।

त्रपने त्रानन्द में विभोर पिया बकती चली—काका ने शादी की है। काकी बड़ो त्राच्छी लड़की है। वह मुफ्ते जरूर चाहेगी। वेचारी गरीब की लड़की है, वाप नहीं है। शादी नहीं हो रही थी। काका ने सब वातें सुनीं, दया त्रा गयीं, शादी कर ली। इसके सिवा उस दिर लड़की के लिए करने क्या ? कैसे अच्छे हैं काका ! वड़ा उदार मन है और वैसा ही कोमल भी ! किसी के दुःख कष्ट को वह सह नहीं सकते। वड़े अच्छे हैं मेरे काका। वह देवता हैं, ऐसा भी भला कोई कर सकता है, है न निशीथ बाबू ? अरे! आप बोलते क्यों नहीं ?

उस अन्तिम प्रश्न से निशीथ की तन्द्रा टूट गयी। किन्तु क्या उत्तर देना है, सहसा वह कुछ ठीक न कर पाया।

पिया हटकर खड़ी हो गयी---ग्राप नाराज हैं ?

'नहीं, नहीं। ऐसा मत सोचिए।'

'तो ग्राप चप क्यों हैं ?'

'विचार रहा था।'

'विचारते थे ? वृह कौन-सी बात ? कहेंगे नहीं मुक्त से ?'

इस सरल वालिका-सुलभ प्रश्न से निशीथ संकट में पड़ गया, कहा— वैसा कुछ नहीं है। सोच रहा था सुकान्त बाबू के बारे में।

'काका के बारे में ! क्या सोच रहे थे ?'

'ऐसी त्र्यवस्था में शादी न करते तो त्र्यच्छा था।'

"दीदी भी ऐसा कह रही थीं। न जाने श्राप लोग क्यों ऐसा कहते हैं। श्रच्छे श्रीर बुरे को लेकर श्रादमी रहता है। यदि इस विवाह में बुराई है, तो श्रच्छा भी कुछ है ही; किन्तु श्राप लोग उस श्रच्छे को मानना नहीं चाहते। दीदी ब्रौर ब्राप एक मत के हैं। दीदी कल चली गयीं।'—यमुना के समरण से पिया के नेत्र सजल हुए।

इस बार निशीथ का विंस्मय सीमा-रेखा को भी लाँघ गया। उसकी समक में नहीं आ रहा था कि हॅसने के साथ-ही-साथ रोया भी कैसे जा सकता?

निशीथ स्थिर निश्चय पर चला गया—हाँ, नारी तो यह है ही, किन्तु उस नारीपन के साथ यह स्त्री ऋौर भी कुछ है, पहेली ? रहस्य ? चाहे जो भी हो, परन्तु है ऋवश्य । ऋौर यदि पहेली है तो वह जिटल पहेली, जिसे सुलमाने की चेष्टा करना विडम्बना-मात्र है । इस निश्चय से निशीथ कुछ, सन्तुष्ट-सा हो गया।

निशीथ ने पूछा—मेरी बातों से क्या त्राप दुःखी हो गयीं, पिया देवी ? 'नहीं, नहीं। सभे त्राप त्राज ले चलें।'

'कहाँ ?'

'वाह, भूल गये ? स्रौर गाँव किसके साथ जाऊँगी ?'

'श्रच्छी बात है, ले चलूँगा।'

'तो कब ?'

'जब आप कहें।'

'जल्दी चल्ँगी। यहाँ अञ्छा नहीं लगता।'

'चाहे जब कहें। मैं तो तैयार हूँ। स्रालोक बाबू स्रौर रमेश बाबू नहीं स्राये क्या ?'

दुखी स्वर से पिया बोली-नहीं तो आये।

गत कल की बात को निशीथ जानता था, फिर भी पूछा-क्यों ?

'वे ही जानें। शायद अब न आवें।'

'चिन्ता क्या है ? बुलवा भेजिए, अभी दौड़ते आयेंगे। यदि कहें तो मैं ही जाकर बुला लाऊँ, और ह्यमा आप माँग लेना।'

'हर बातों में स्त्रियों को ऋपस्तुत करना, ऋपमान करना, क्या कोई बहादुरी की बात है घोषाल ?'

किन्तु असन्तुष्ट होने जाकर भी निशीथ हो न सका, श्रीर मुँह पर इस स्पष्ट कहनेवाली को अश्रद्धा भी न कर सका, बोला—यदि बुला भेजें तो हानि क्या है ! कल जैसा बर्ताव श्रालोक से किया गया था'—निशीथ चुप हो रहा ।

'खराब था, अभद्र था, यही कहना चाहते हैं न ? अच्छी बात है, किन्तुः उसके लिए आपको चिन्ता की जरूरत नहीं, मैं समक्त लूँगी।'

घर लौटकर निशीथ ने स्थिर किया कि वह अब कभी पपीहरा के घर न जायगा, न किसी प्रकार मेल ही रखेगा।

करने को तो इतना निशािथ स्थिर कर गया, किन्तु जब मोटर का हार्न बाहर बजने लगा तो वह वाहर त्राया। कार पर बैठी पपीहरा उसके चपरासी पर बिगड रही थी कि मालिक को बुलाने में वह देर क्यों लगा रहा है।

पपीहरा को देखकर निशीथ जिस परिमाण में विस्मित हुन्ना उसी परिमाण में शंकित भी हुन्ना। कौन जाने, शायद न्यभी न्यभी यह लड़की बिना कारण बिगडकर कोई न्यनर्थ कर बैठेगी।

उसे देखकर पिया बोली—कैसा खराब चपरासी है स्रापका, बात नहीं सुनता।

स्मित हास्य से निशीथ ने कहा-यह बहरा है।

'तो क्यों रख लिया ?'

'बड़ा गरीब है, कहीं नौकरी नहीं लग रही थी, मैंने रख लिया।"

'गरीब है ? तो अञ्छा किया आपने, बेचारा गरीब।'

'ग्राइए, पिया देवी ! सौभाग्य है जो ऋाज ऋाप घर पर ऋायीं।'

'तो क्या बैठने ऋायी हूँ ?'

निशीथ सर खुजाने लगा। उसकी समम में न आया कि क्या कहा जाय।

'कैसे भूलते हैं आप। कपड़े भी तो नहीं पहने। जल्दी तैयार हो लो, वरना ट्रेन न मिलेगी।' पपीहरा अधीर हो रही थी।

निशीथ ने किया यह कि थोड़े-से कपड़े किसी प्रकार सूटकेस में भर लिये स्त्रीर कार पर बैठ गया।

### [ १८ ]

गाड़ी से किसी तरह उतरने की देर थी कि वन्य-हरिनी की भाँति पपीहरा उछलती, क्दती भागी। पीछे-पीछे निशीथ आर रहा था, उसकी बात पिया भूल गयी।

बच्चों की-सी पिया सुकान्त के कराउँ से लिक्टी। उसके बाद प्रश्नों की

करने को कह दिया।

मड़ी-सी लगा दी-शादी के वक्त मुमे बुला क्यो न लिया? चुपके-चुपके शादी क्यों कर ली ? तुम ऐसे दुबले क्यों हो गये हो ? काकी कहाँ हैं ? उनका नाम क्या है ? श्रुच्छा काका, मेरे लिए तुम्हारा जी घवराता था ?

उसे ब्राद्र कर सुकान्त ने कहा—घबराता था बिटिया।

'सूठ बोलते हो काका, जी यिंद घबराता तो खुला न लेते।'

'सूठ बोलती है मेरी पिया बिटिया, मैंने बुलाया, वह ब्रायी नहीं।'

'बुलाया था? ठीक है, ठीक है। उस समय दीदी बीमार थीं। तो दुम
क्यों न मेरे पास चले ब्राये?'

बहुत काम पड़ा है पिया, वर्षों के बाट तो गाँव पर ऋाया हूँ।'
निकट खड़ा निशीथ पिता-पुत्री का मिलन बड़े प्रेम से देख रहा था।
मुकान्त की दृष्टि निशीथ पर पड़ी, कहा—ऋरे ! तुम भी ऋाये हो श सौभाग्य, सौभाग्य, बड़ी प्रसन्नता हुई तुम्हारे ऋाने से। तुम्हारे ऋाने की ऋाशा श्री नहीं।

'पिया देवी पकड़ लायीं।'
'ग्रच्छा किया पिया ने। वरना तुम कव त्राते ?' नौकरों को बुलाकर सुकान्त ने निशीथ के स्नान, भोजन की व्यवस्था

पपीहरा ने कहा—काकी को बुलात्रो काका ।
स्नानादि के लिए निशीथ नौकर के साथ चला गया ।
'पहले नहाकर चाय तों पी ले ।' मुकान्त मुसकरा रहे थे ।
'नहीं । पहले उन्हें बुलात्रो ।'
किवता त्रायी । उसे देखकर पपीहरा खिलखिला पड़ी ।
'यह तो जरा-सी है ।'
लिज्जत मुख से किवता भाग गयी ।
'इस जरा-सी को मैं काकी न कह सकर्गी ।'
'तो क्या कहोगी पिया !'—सस्नेह सुकान्त ने कहा ।
'में ! तुम कह दो ।'
'जो तेरे जी में त्रावे सो कह ।'
माम लेकर पुकारूँगी । नहीं, बह खराब लगेगा । तो किवता काकी—

नहीं, नहीं, वह भी अञ्चला नहीं। फिर में उसे कैसे पुकारूँ ? मैं, मैं उसे कहूँ गी काक्। काक्—काक्। बस, यही द्वीक है। कैसा मीठा तुकार है, है न काका ? काक्—काक्। अञ्चला, अब जाती हूँ।

'नहीं। पहले नहाकर चाय पी लो। तेरी काकू कहीं भागेगी नहीं।'

'छोड़ो काका, देर हो रही है।—वह भागी-भागी भीतर गयी, पहले कमरे में कविता मिल गयी।

पपीहरा कुहुक-सी उठी-मुमसे दोस्ती कर ले काकू।

कविता पलकहीन नेत्र से पिया को देखने लगी। यद्यपि पपीहरा रूपसी न थी किन्तु फिर भी कविता को लगा—इस पिया लड़की का मुँह ऐसी कोई त्राकर्पिणी शक्ति से त्रोतप्रोत है जो कि दूसरे के त्रमजान में उसे त्रपनी त्रोर त्राकर्पित कर लेता है। उसे जान पड़ा, यदि वह सुन्दरी नहीं है तो भी उसके मुँह में देखने को है, बहुत कुछ। यह मुख उस प्रकार का है, जिसे देखने से प्यार करने को जी चाहता है, त्रप्रमाने को इच्छा होती है।

'ऐसे विस्मय से क्या देख रही हो काक ?'

'त्र्यापको !'

पपोहरा हँसी तो हँसती ही रह गयी।

उस न रुक सकनेवाली हँसी के सामने कविता विमृद्ध-सी रह गयी। देर के वाद हँसी रुकी, तब पपीहरा ने कहा — आप, क्या में आप हूं ?

तुम कहना। समंभी न ? तुम कहना, तुम - तुम।

कविता ने सम्मति-सूचक मस्तक हिला दिया।

'तुम बड़ी गम्भीर हो काकू माई।'

'शर्म लग रही है '

'त्रौर मुक्तसे ? ऐसा नहीं काकू।'—बड़े प्रेम से उसने कविता के गले में बाँह डाल दी।

वाहर से हरमोहिनी का रुखा स्वरसुन पड़ा, 'सुनती है किव, वही भतीजी छोकड़ी आयी है।' बड़बड़ाती हुई हरमोहिनी कमरे में चली आयी, पपीहरा ; को देग्वकर तीखे स्वर से बोली —यह छोकड़ी कीन है ?

दूसरे पल असन्तोष-भरा स्वर पिया का सुन पड़ा-यह कौन है काकू है 'माँ !' संकोच से कविता का स्वर इक-सा गया।

'तुम्हारी माँ !' पिया के कराठ का विस्मय उन स्त्रियों से छिपा न रह सका।

जरा ठहरकर पपीरा ने कहा—त्ने बातो में मुक्ते ऐसा लगा लिया कि स्नान करना, घर-मकान देखना सब भूल गयी। अच्छा, मैं जाती हूँ।

'काकी से कोई त् कइ कर भी बात करता है ? छि:-छि: ! शहर में रहती, लिखी-पढ़ी हो, तो सभ्यता नहीं जानती ?'—बोली हरमोहिनी।

पिया के मुखपर ऐसा कठोर शब्द कहने का साहस आ्राज तक किसी को न हो सका था। किन्तु उत्तप्त होने जाकर भी पपीहरा ने आ्राज सर्वप्रथम अपने को रोकना सीखा। मन में बार-बार कहने लगी—काक् की माँ है, काकृ की माँ, मेरी काकृ की माँ है।

'यह पपीहरा है, माँ !' कविता ने जल्दी से कहा।

'है तो रही त्रावे—बड़े त्रादमी की भतीजी। मैं तो उचित कहने से कभी न चूकूँगी। बड़े का त्रापमान मैं नहीं सह सकती। मुक्ते भी तो प्रणाम करती छि: ! कैसी कुशिद्धा है !'

'चलो पिया, तुम्हें नहाने का कमरा दिखला दें।' दोनो चल पड़ीं। वाथ-रूम दिखलाकर कविता चली आयी। देर के बाद वह लौटी तो पाया, पपीहरा द्वार पकड़े वैसे ही आनत मुख से खड़ी है।

'त्रव भी खड़ी हो, नहाने नहीं गयी ?'—न्त्राश्चर्य से कविता ने पृछा । 'वया वह सचमुच तेरी माँ है काकृ ?'

'माँ ही तो हैं। क्यों, बात क्या है ? ऋच्छा, ऋब सममी, उनकी बातों का कुछ खयाल न किया करो पिया, पुराने चाल की हैं न।'

'किन्तु'—पिया चुप हो गयी।

'कहो, कहो।'

'यदि कभी उन्हें तुम-सा प्रेम न कर सकी, यदि—यदि उन्हें मैं चाह न सकी, तो तू नाराज तो न हो जायगी काकू ?'

इस पिया लड़की के कहने की रीति, भाष ऐसा मधुर लगा कविता को कि उस पर कोध तो कर ही न सकी, उपरान्त उस सरल व्यवहार से वह ख्रौर भी आकृष्ट हो गयी।

'ऐसी बार्तें क्यों विचारती हो पिया? जो कुछ दे सको वह देना ! किसीके सन्तोष-ग्रास्तोष के लिए कोई ग्राप्नी ग्रात्मा को कहीं बलिदान कर सकता है ?'

'बात बिलकुल ठीक कह रही हो। तुम मेरी काकृ हो न ?'

कविता मुसकराने लगी।

'हँसती हो, जवाब दो न ?

'हूँ तो काकृ ऋौर तुम हो मेरी पपीहरा।'

'ऊँ-हूँ, नहीं बना—पिया कहो, पपीहरा तो प्यास से चिल्लाती है, मैं कहीं प्यासी हूँ ?'

'नहीं-नहीं, गलती हो गयी - तो पिया।'

'हाँ, सुनो तो काकू।'

'नहीं, त्र्रब सुना-सुनी नहीं। कोई बात नहीं। जात्र्यो, स्नान कर लो।' 'एक बात।'

'नहीं, कुछ नहीं, चाय ठरादी हो रही है।'

'मैं चाय नहीं पीती।'

'भूठी। जात्र्यो, नहा लो।'

इसके बाद उस दुर्दान्त, त्रवाध्य पिया ने कुछ न कहा। बाध्य शिशु की भाँति स्नान करने चली गयी।

#### [ 38 ]

दो दिन श्रौर दो लम्बी रातें निकल नथीं। परन्तु पपिष्टरा काकी को लेकर ऐसी व्यस्त रही कि किसीकी सुधि न ले सकी, न निशीथ की श्रौर न काका की।

कविता के बालों को न-जाने कितने बार कंघी किया, पाउडर लगाकर, सिन्दूर की बड़ी-सी बिन्दी उसके ललाट में लगाकर पिया ने फिर पाछा श्रौर फिर लगाकर उस मुख को मुग्ध-स्नेह से देखने लगी। कविता लज्जा से सिमट-सी गयी।

'मुफे स्वाँग क्यों बना रही हो, पिया ?'

'स्वाँग ? नहीं, मेरी काकू। गाँव की सभ्यता दूसरी है। किन्तु शहर में इसी

तरह तुमें बन-उनकर रहना पड़ेगा।'
'बाप रे, दिन-रात इसी तरह सज-धजकर ?'
'हाँ। में तो तुमें पाठ दे रही हूँ।'
'ग्रच्छा, तो यह पहला पाठ है ?'
'पहला—ग्रौर दूसरा। लो, साड़ी फिर उसी तरह पहन रखी है ?'
'म्ल गयी थी पिया। ग्रमी पहनती हूँ। है ठीक ?'
'ठीक है। बस, ऐसा ही पहना करो।'
'बड़ी ग्रयपरी-सी लगती हैं।'

'कुछ नहीं। दो-चार दिन में सब ठीक हो जायगा। में ब्रब जा रही हूँ। तेरे लिए घर-मकान कुछ न देख पायी। तू ऐसी पड़ी रहती है।'—पिया द्वार तक जाकर लौटी। काकी को देखा, मुसकरायी, इसके बाद चली गयी।

कमरा से दालानों में होती हुई पपीहरा एक बन्द कमरे के सामने खड़ी हो गया। थपिकयाँ देने लगी दरवाजे पर। जब कोई न बोला तो धीरे से धक्का दिया, द्वार खुल गया। सन्ध्या के धूमिल प्रकाश में पृथ्वी ढँक चुकी थी। कमरे में था प्रदीप का मन्द प्रकाश और दीप-धूप-धूना की मीठी सुगन्ध, छोटा-सा शिवलिंग एवं लिंग के सामने मृगछाला पर श्रासीन, ध्यान-मझ, स्तब्ध निशीथ—समाधिस्थ-सा।

दीप-धृप की गन्ध पपीहरा का बहुत अञ्छी लगने लगी। सेरट, पाउडर के उत्तेजक गन्ध से वह परिचित थी, किन्तु अगर, चन्दन की सुवास से नहीं। इस गन्ध से परिचय के प्रथम मुहूर्त में वह हो रही—विमूद्र-सी। उसे लगा—उस घर की वायु में अनेक भिक्त, अनेक निष्ठा, अनेक विश्वास, अनेक पवित्रता और मोठी खुशी मँडरा-सी रही है। और उसे आलिंगन करने के लिए चहुँ और से बाँह फैलाकर दोड़ी आ रही है। पिया ने आँखें खोलकर अञ्छी तरह से देखा—शुभ्र यहोपवीत निशीथ की खुली देह पर पड़ा हुआ शा, सादा रेशमी वस्त्र पहने, निमीलित नेत्र से वह ध्यान में मन्न था।

पपीहरा के नेत्र परिहास, व्यंग्य से मचल-से पड़े। जोर से हँसने को उसका जी चाहने लगा और उस आसीन पुरुष को परिहास से विद्व करने के लिए हृदय व्याकुल होने लगा। परन्तु अधिक आश्चर्य तो इस बात पर है कि वह यह सब कुछ न कर पायी। केवल इतना ही नहीं, वरन् धीरे-धीरे

उन त्रायल नेत्रों की दृष्टि से परिहास की छाया हृट गयी त्र्यौर उसका स्थानः त्र्यधिकार कर लिया—सम्मान त्र्यौर विस्मय ने । त्राच्छन्न-सी खड़ी पिया उसः प्रियदर्शन, ध्यानस्थ पुजारी को देखती रह गयी।

उसके गले का फूल का गजरा, माथे के चन्दन-तिलक ने पपीहरा की दृष्टि में सौन्दर्य की नदी-सी बहा दी। विस्मय, पुलक से एक बार वह रोमांचित हो गयी ख्रौर फिर उसकी दृष्टि उस शुभ्र उपवीत में समा-सी गयी, बांध, चेतना जाती रही। ऐसा लगने लगा कि उस उपवीत से किसी एक दिन महायज्ञ का धूम, कुंडलाकार-सा निकलता चला ख्रा रहा है ब्रौर ख्रिमि-स्फुलिंगों में परिवर्तन होकर साधक के चहुँ ब्रोर विकीर्ण हो रहा है।

विस्मय—विस्मय ! जीवन की प्रभात-वेला में पपीहरा ने पाया विस्मय— विस्मय ! ऐसा विस्मय, रन्ध्रहीन, छिद्रहीन, वह ऐसा विस्मय कि जिस विस्मय की बाँह पकड़े वह खड़ी रह गयी—विमूद-सी।

पुजारी ने त्राँखें खोलीं, तो पाया—एक त्रात्म-विस्मृत तरुणी को त्र्योर ठीक त्रपने सामने, देव के वरदान-जैसी, होम की शिखा-जैसी समुद्र-मन्थन की सुधा-जैसी। थी वह निस्पन्द खड़ी, बिलकुल सामने।

श्रपने साधक की भोली में देवता ने श्रपना श्रेष्ठ वरदान डाल दिया था, फिर वह वहाँ से हटती कैसे ?

साधक की आँखें सुधा के कलश में गड़-सी गयीं और सुधा ओत-प्रांत हो रही उस साधक में। समय बीतने लगा। विस्मय-पुलक से एक दूसरे को देखते रह गये।

वृत-दीप उस को तुक को देखकर खिलां खिला पड़ा श्रोर फिर श्राँखें बन्द कर ली। गृह में श्रम्थकार हो गया— स्चिमेच श्रम्थकार । उस श्रम्थकार की गोद में निशीथ की चेतना लोटी। श्रपने शिथिल श्रंगों में स्फूर्ति लाने की चेष्टा की श्रोर हँसा—कैसा यह पागलपन है पिया देवी। कबसे यहाँ खड़ी हो? श्रम्बा, में समक्त गया। यहाँ खड़ी-खड़ी व्यंग्य-परिहास की चीज़ों को इकड़ी कर रही थीं। जरूर कर रही थीं। है न बात ठीक ?

हँस-हँसकर कहने को तो इतना निशीथ कह गया, किन्तु दूसरे पल उसे विस्मय से स्तब्ध रह जाना पड़ा। पिया के द्रुत पलायन में और चाहे कुछ, भी रहा हो, किन्तु निशीथ के विस्मय-अपनोदन की वस्तु उसमें थी नहीं।

एकान्त में इरमोहिनी कविता से बोलीं—सच कहने से बुरा लगता है।
किन्तु कहे बिना रहा भी तो नहीं जाता। तुम तो उस धुड़-सवार लड़की के लिए बावली हो रही हो। इधर घर-ग्रहस्थी बही जा रही है, ऋपना आदमी पराया होने जा रहा है। न कुछ देखना, न सुनना ! बस, पिया और प्रया। पछताना पड़ेगा, सो मैं कहे देती हूँ।

'घर की लड़की है, माँ !'

'तेरा सिर।'

'बड़ी अञ्जी है।'

'त्राच्छी है ? मैं जानती हूँ कि कैसे अच्छी है। उसे ऐसा सिर मत चढ़ा, कि । वह जैसी ता घमिएडन है वैसी ही बदचलन भो । उसे देखकर मुभे तो आग-सी लगती है।'

'छिः, माँ।' बस बोली कविता इतना। श्रौर वाद-प्रतिवाद की प्रतीचा न कर वहाँ से चल दी।

श्रपना सिर पीटकर माता रह गयी।

द्विप्रहर में सुकान्त आराम कर रहे थे। जंगली हवा के भोंके-जैसी घर में आकर घुसी पपीहरा। उन्मादी नेत्रों से देखती हुई पूछने लगी—क्या में विधवा हूँ काका ? कहो, जल्दी कहो।

हतवाक सुकान्त उसका मुँह निहारने लगे। उत्तर १ किन्तु उत्तर देते क्या १ श्रीर कदाचित् प्रश्न उनकी समक्ष में न भी श्राया हो।

'कहो, में सुनना चाहती हूँ। मूठ नहीं, सच कहो काका। यदि तुम अठ बोले, तो में पानी में डूब मरूँगी। उस तालाब में।'

इस बार मुकान्त जैसे नींद से जागे, साहस कर बोले-नहीं।

'नहीं ? सच कहते हो ?'

'सच कहता हूँ। तुभे आजहो क्या गया है ! मेरे पास बैठ जाओ, बात क्या है !'

'कुछ नहीं। तुम कहो—मैं विधवा हूँ या नहीं ?'

'कह तो रहा हूँ — नहीं, नहीं। भैया ने तेरी शादी तय कर ली थी, जब त्यात वर्ष की थी। यहाँ तक कि बारात भी दरवाजे पर आ चुकी थी। 'सात वर्ष में विवाह!'— पिया खिलखिलाकर हुँसी।

'ठीक सात वर्ष की तब त्थी। मैं श्रपने काम पर था, तब दूसरे शहर में मैं था।'

'फिर क्या हुन्ना ?'---उसने त्राधीर-त्राग्रह से पूछा।

'मुक्ते पता चल गया था। श्रीर ठीक उसी समय घर पहुँचा जबिक निमन्त्रित जन से घर भरा हुश्रा था श्रीर बारात दरवाजे पर लगी थी।'

'तो शादी हो गयी ?'--पूछा पिया ने।

'मेरे जीते-जी सात वर्ष की पिया का ब्याह हो ही कैसे सकता था १ तुभे लेकर मैं ऐसा भागा कि किसी की कानोंकान पता तक न चल पाया। भैया बहुत गुस्सा हुए। भाभी ने ऋपना सिर पीट लिया। यह हुऋा सब कुछ ! परन्तु मैं तुभे ऋपनी गोद में छिपाकर बैठा हो रह गया।'

पपीहरा तालियाँ बजा-बजाकर हँसने लगी—बड़े मजे की बात है। सुकान्त हँसने लगे।

'तुमने त्रभी तक मुभत्ते कहा क्यों न था ?'

'बात ऐसी कौन-सी थी जो तुम्फसे कहता। परन्तु तुम्फसे यह सब कहा किसने १<sup>7</sup>

'बुढ़िया ने । वह खराब है काका ।' 'कोन, बिटिया ?'

'काक़ की माँ। उन्हें मैं श्रम्माँ ने न कह सक़ूँगी, काका ! वह कहती है, पिया बदचलन है। घोड़े पर चढ़ती है, साबुन-पाउडर लगाती है। मेरी श्रोर गुर्शकर देखती है बुढिया। श्रीर भी जाने क्या कहती है।'

जमींदार के नेत्र अङ्गार-से जलने लगे। भृत्य को आज्ञा दी-बहूरानी को बुला ला।

सिर ढाँके कविता त्राकर खड़ी हो गयी।

'अपनी माँ से कह दो, पिया इस घर की सब कुछ है। मालिक न मैं हूँ न तुम। उनसे कह दो, यदि सोच-समभक्तर न चल सकें, तो इस घर में उनकी जगह न होगी। इस बात को कभी न भूलना कि मैने अपने लिए नहीं, वरन् पिया के लिए तुमसे शादी की है। वह अर्केली रहती थीं, उसे साथिन की जरूरत थी। मैं तो सोच भी नहीं पाता कि पिया-जैसी लड़की पर कोई ईंग्यों कर सकता है। समर्भों <sup>7</sup> वह तुम लोगों की ईर्ल्या की पात्री नहीं है। वह इस घर की माल-किन है। <sup>7</sup>

कविता का मुख द्यामान से काला पड़ गया। कहा उसने कुछ नहीं। जैसी आयी थी, वैसी ही लौट गयी। त्यार्त स्वर से पिया चिल्लायो — काका, तुमने यह क्या किया? काक़् वेचारी का क्या अपराध है ? वह मुफे बहुत चाहती हैं, तुमसे भी ज्यादा। न जाने अब वह मुफे च्मा करें या नहीं ? यदि खुद्धिया कुछ कहे, तो वह क्या कर सकती हैं ?

'माँ-बेटी दोनों एक हैं।'

नहीं-नहीं! ऐसा नहीं, तुम भ्रम में हो।'

'तू नहीं जानती बिटिया, यह भी तुमसे ईंब्या करती है। दोनों को निका-लना है।'

पपीहरा ने श्रपने हाथों से सुकान्त का मुँह ढाँक लिया——चुप रही काका, क्या कहते ही ? उनके साथ मैं चली जाऊँगी। काकू के विना में नहीं रह सकती।

बाहर बैठा निशीथ ग्रखबार पढ़ता जाता था श्रीर बातें सुनता जाता था। 'मैं भीतर श्रा सकता हूं, पिया देवी ?'निशीथ ने पूछा।

'ग्राइए न।'

निशीथ भीतर स्राया। उस दिन की बात पिया को स्मरण हो स्रायी स्नौर उसका मन लज्जा से जरा नत साहो गया। पहले-पहल पुरुष के सामने उसे कुछ लज्जा-सी लगी।

'यहाँ स्राने से स्राप ऐसी दुलर्भ हो जायँगी, यदि पहले इस बात को जान पाता तो शायद ही यहाँ स्राता, पिया देवी।'

जमींदार ने कहा—ठीक कह रहे हो निर्शाथ ! यहाँ पहुँचकर पिया ऋपनी काकू को लेकर ऐसी उन्मत्त हो रही है कि मेरी सुधि नहीं लेती, साथ ही ऋतिथि को भी भूली है।

'त्रापको कोई त्रमुविधा तो नहीं हो रही है, निशीथ बाबू !' लजीली हंसी से उसके नेत्र मुक रहे थे।

'हो ही रही हो, फिर पूळुनेवाला कौन है !'—उत्तर में निशीथ ने कहा। 'पूळु जो रही हूँ।' 'तो मैं भी कहने को तैयार हूँ। पहली असुविधा, बोलने के लिए कोई मिलता नहीं। दूसरी—घूमने का साथी कोई नहीं है।'

'बस-बस, कह चुके । निशीथ, मेरा भी यही ऋनुयोग है पिया से ।'

'कैसे नटखट हो, का का तुम ? काम से फुरसत नहीं मिलती सो न कहेंगे, उल्टे दूसरे के मत्ये कस्र महना—श्रोर महना । श्रोर श्रापको निशीथ बावू ? पूजा से फुरसत नहीं, फिर बातें कब करते ?'—पूजा शब्द पिया के गले में सुरक्ता सा गया ।

एक की ऋाँखें ऋपने-स्राप दूसरे की स्रोर उठ गयीं ऋोर उस मिलित दृष्टि के सामने दुनिया का रंग बदलकर ऋबीर के स्तूप में परिवर्तित हो गया।

पपीहरा भागना चाहने लगी। चाहे वह उसकी पराजय हो या विजय। परन्तु वह भागना चाह रही थी; पिया—पपीहरा भागना चाह रही थी। भागना, भागना।

'कल मैं जा रहा हूँ ?' निशोथ ने कहा। 'कहाँ ?'—पूछा सुकान्त ने। 'घर।'

'कल सप्तमी है। यदि ऋाये हो तो गाँव की दुर्गा-पूजा देख लो, विशेषतः तुम भक्त ऋादमी ठहरे।'

'मैं जाना नहीं चाहता था, किन्तु इस तरह गूँगे-सा होकर यदि श्रीर एक दिन भी रहना पड़े सुकान्त बात्रू ! मैं सच कह रहा हूँ, तो पागल हो जाऊँगा।'

पपीहरा की ओर देखकर सुकान्त मुसकराने लगे। पपीहरा जोर से हँसी। अन्त में तय हुआ कि प्रातः-संध्या पपीहरा उन दोनों के साथ रहेगी। पिया उठकर निशीथ के साथ घूमने के लिए चली गई।

# [ २० ]

शरद-सप्तमी के प्रातःकाल शहनाई के मधुर स्वर से पपीहरा की नींद खुली। उस स्वर से उसका मन आनन्द-आतुर होने लगा। अपने भीतर वह उस आनन्द को छिपाकर न रख सकी, साथी की जरूरत पड़ गई। पपीहरा चल पड़ी कविता की खोज में। खोजती-दूँढ्ती इस वार जिससे उसकी भेंट हो गई, पिया को लगा उस जैसा रूप उसने इस सन्नह-ग्रठारह वर्ष की ग्रवस्था में कभी देखा नहीं। कदाचित् स्वर्ग की ग्रयसरा हो, उसने सोचा श्रोर पूछने लगी—तुम कौन हो ? यहाँ कैसे न्ना गर्यां ? कहाँ से ग्रायीं, कन न्नायीं ? ऐसा रूप तुम्हें किसने दे दिया ?

रूप, वही रूप की प्रशंसा, नीलिमा कमल-सी खिल गई—में कविता की दीदी नीलिमा हॅ ?'

'नहीं नहीं, तुम स्वर्ग की विद्याधरी हो । कहाँ से चुरा लायीं ऋपना रूप ?' नीलिमा हँसी । 'कविता की बहन नीलिमा हूँ ।'—उसने फिर कहा ।

'काक़् की बहन और इतनी सुन्दर ? अब तक तुम मेरे सामने क्यों न आई थीं ?'

'किसी ने मुक्ते बुलाया नहीं।'

'ठीक न, मैं नहीं जानती थी तुमको । काक् की बड़ी बहन हो ?'

'हाँ। वह मुक्तसे छोटी है।'

'तो तुम मेरी कौन लगीं--काकी ?'

'नहीं।'

'नहीं कैसे ?'—पपीहरा ने उसका हाथ पकड़ लिया श्रीर विज्ञभाव से कहने लगी—तुम कुछ नहीं जानतीं, काक़ की बहन को काकी कहना पड़ता है। हाँ, तो काकी, तुम बिना किनारी को साड़ी क्यों पहनती हो ? हाथ में चूड़ी क्यों नहीं है ? चलो मेरे साथ। मेरे बहुत गहने हैं, पहना दूँगी—पपीहरा उसे खींचती ले चली।

बात हरमोहिनी के कानों तक चली गयी।

वह बाज-जैसी भापटी त्र्यायी—गरीब के घर की विधवा•है यह। ऐसा त्र्यनाचार हम दिरदों को नहीं सोहता। उसे यों ही रहने दो।

. हाथ छोड़कर पिया एक स्रोर खड़ी हो गयी । इस स्त्री से उत्तर-प्रत्युत्तर करते उसका मन खिन्न होने लगा था । पौरुष-पूर्ण करण्ठ से हरमोहिनी ने पुकारा— चली स्रास्रो, नीलिमा !

नीलिमा ने कृतज्ञ नेत्र से पिया को देखा-फिर चल पड़ी।

'लौट-लौटकर देखती क्या है रे, नोलो ? तू ग्रहस्थ की लड़की है, ग्रहस्थ-सी रह, शहर की हवा हमें नहीं सहने की । श्रीर मैं कहती हूँ—हम गरीबों को लेकर व्यंग्य, परिहास करने का किसी को क्या प्रयोजन ?'—हरमोहिनी चलते-चलते बोली।

क्रोध से पर्याहरा विकल हो गयी। नौकर को पुकारकर कहा—काका को बुला लाख्रो, अभी जाख्रो।

उसी पल कविता ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया—िछः पिया ! हर बातों में चिद्धना कहीं श्रुच्छों होता है ?

पर्पाहरा चुप रही। उसे काका की रूढ़ बातों का स्मरण हो श्राया। कुण्ठित लज्जा से बोली—मुक्ते चुमा करो, काकू!

'ऐसा क्यों, पपीहरा ?'
'हाँ-हाँ, कर दो न चमा ।'
'त्रारे, तो बिना कारण ही ?'
'तम सभापर नाराज हो काक !'

'तुम पर!'

कविता के इस कहने के ढंग से पिया को लगा कि ऐसी असम्भव बात दुनिया में हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। कविता मानो कहना चाह रही है—तुम पर नाराज, और मैं ? क्या ऐसा भी कभी हो सकता है ?

रात्रि के प्रथम प्रहर में देवी की पूजा स्त्रारम्भ हो गयी । उच्च स्वर से पुजारी वेद-मन्त्र पढ़ने लगे ।

कॉसे के घर्ट के गर्म्मार निनाद से ग्राम मुखरित होने लगा। श्रमर, चन्दन, फूल, बेलपत्र से देवी ढक-सी गयीं। सहस्र दीपों के उज्ज्वलतर। प्रकाश में सब्दि, स्थिति, संहार को द्वादश भुजाश्रों में समेटे हुए देवी मानो सवाक् हो उठीं श्रोर उनका वाहन केशरी प्राणमय हो गया, पद-प्रान्त में पड़े शिव मुसकरा-से पड़े।

भक्ति-स्थिर नेत्र से निर्शाथ उन्हें देखने लगा। सामने, चेयर पर काका के साथ बैठी पपीहरा को यह दृश्य वड़ा ऋच्छा लगा। उन द्वादश भुजाञ्चों के सामने उसकी परिहास-स्पृहा मर मिटी। उन नेत्रों में यदि भक्ति नहीं थी, तो व्यंग्य परिहास भी नहीं था। व्यंग्य-परिहास नहीं, िकन्तु उन ऋॉखों में कुछ था। क्या ? कौन जाने, कदाचित् नृतनत्व की स्पृहा हो या सम्भ्रम हो। देवी-पूजा वह प्रथम बार देख रही थी न।

पपीहरा की दृष्टि में पृथ्वी ग्रानन्दमयी-सी लगने लगी। उसे लगा—देवी के नेत्र से जैसे कल्याण, स्नेह टपक पड़ रहा है। खुशी-खुशी, चहुँग्रोर खुशी। उसे बड़ा ग्राच्छा लगने लगा। किन्तु उसकी खुशी स्थायी न हो पायी। जइ बिलदान के लिये पशु पर खड़्ग उठा, तो वह तिलिमिला उठी। घृणा से उसने ग्रांखें फेर लीं। छि:-छि: ! यह क्या है ! उसके जी में ग्राया—इस मंगल मेला में ईर्ष्या कैसी ! वरदान की ग्रुप वेला में यह हत्या कैसी ! कल्याण की वेला में यह ग्रास्ता कैसी ! ग्रास्ता कैसी ! किशासा से उसका मन व्याकुल होने लगा।

पिया को ऐसा प्रतीत होने लगा कि प्रत्येक दर्शक के नेत्र ईर्ष्या से दीत हो रहे हैं। श्रीर प्रदीपों की रक्त-छ्रटा भी गहरी ईर्ष्या से तीत्र हो रही है ईर्ष्या ?— हाँ, उस मूक, छोटे-से प्राणी की रक्त-पिपासा की ईर्ष्या ।

खड्ग उठा श्रौर द्विखिएडत होकर पृष्ठु-मुग्ड दूर गिरकर तड़पने लगा ! रक्त बह निकला ।

पपीहरा ने फिर एक बार देवी की ऋोर देखा, पायी उसने वही पिपासा । देखा उसने, रक्त-पिपासा से देवी के नेत्र विस्फारित हो रहे हैं ऋौर निशीथ के नेत्र पिपासा से स्तिमित-से।

पिपासा-पिपासा, पिया स्थिर निश्चय पर चली गयी—यह पिपासा अवश्य रक्त की है, मूक, छोटे बच्चे के खून की तृषा।

दूसरे पशु पर फिर खड्ग उठा श्रोर साथ ही साथ पिया चीख पड़ी— काका, काका, इस निरपराध, कापुरुपोचित हत्या को रोक दो।

निशीथ मुसकराता उसके निकट आ गया, पृछा—यह ममत्व कौन जातीय है, पिया देवी ?

विमूद् विस्मय से पिया ने कहा—कान जातीय ? श्राप कहना क्या चाहते हें ?

'केवल इतना'—कहने लगा निशीथ हँस-हँसकर—मांस खाते समय ऐसी ममता कहाँ रहती है ब्रापकी ? तो ऐसा कहिए, वह मांस सभ्य रीति से टेबिल पर ब्रा जाया करता है, ब्राँर ममता के स्थान पर वहां लोभ बलवान रहता है। बात यहीं है न पिया देवी ?'

तव तक खड्ग से दूसरे पशु का सर द्विखिएडत हो गया। पिया उठी श्रीर

चुपचाप भागी। पिया भाग चलीं, भाग चलीं। उसे लगा चहुँ स्रोर से नर-राच्स बाँह फैलाये खड़े हैं स्रोर बीच में खड़ी है वह। वह राच्सी है ! नहीं-नहीं, राच्सी कैसी ! वह तो माता की जाति है न ! स्नेहमयी, प्रेममयी, कल्याणी माँ।

माँ की जातीय माँ जो है वह। सन्तान का रक्त क्या वह पान कर सकती है ? किन्तु—किन्तु—उसे लगा—किन्तु। पपीहरा ने ऋपने ऋन्तर की ऋोर देखा—ऋरे यह नग्न रात्त्सी ! उसी स्नेहमयी माँ के हृदय के भीतर यह वृद्धी रात्त्सी कब से बैठी है ? पिया भागी।

परन्तु भागकर वह जाती कहाँ ? वह बूढ़ी राच्सी, जिसने न जाने कितने ही जीवो का रक्त चुसा होगा, वही बुढ़ी राच्सी जो साथ थी उसके।

भोजन के टेबिल पर सब बैठे थे। पिया ने मांस पर से हाथ खींच लिया। 'खाइए न।'—निशीथ ने कहा।

'मांस न खाऊँगी ।'---पिया ने उत्तर दिया ।

'कब तक के लिए, पिया देवी ?'—-निशीथ के व्यंग्य से पिया तिलमिलायी, कुछ कहने के लिए वह हुई। दृष्टि पड़ी निशीथ के मुँह पर, वह स्तब्ध रह गर्यी—वह पूजा-रत-साधक की स्निग्ध मूर्ति कहाँ है ? यह तो जीवन्त राज्यस है, जिसके नेत्र ईंग्यें से दीत हो रहे हैं। घृग्या से पिया ने ख्रॉखें फेर लीं।

बना हुन्रा मांस लेकर हरमाहिनी पहुँचीं — प्रसाद ले लो, थोड़ा-थोड़ा। निशीथ ने त्राप्रह से लिया त्रार बड़ी तृप्ति से मोजन करने लगा। पिया उठकर खडी हो गर्या।

'क्यों, क्या बात है वेटो ?'—जमादार ने पूछा। 'मांस न खाऊँगी।'

'मांस कहा, यह तो प्रसाद है।'--हरमोहिनी बोली।

'वकरे का है न, यदि मुर्गो होती तो शायद पिया देवी ले लेती।'— निशीथ हस रहा था।

'मेर हिस्से का आप ही ले लीजिए निशीय बात्, यह मांस स्वादिष्ट ज्यादा होगा क्योंकि एक तो मांस प्रसाद हो गया है; दूसरे, यह समारोह की हत्या है। रावण नाम का राज्स यदि यहाँ उपस्थित रहता, तो मैं निश्चय के साथ कह सकती हूँ कि वह भी इस समारोह के वध की प्रशंसा किये बिना न रहता।'—सबको विस्मित-चिकित कर पपीहरा कमरे से निकल गयी।

लज्जा, श्रपमान से निर्शाय का चेहरा काला पड़ गया था। जमींदार स्नेह से द्वार की श्रोर देखने लगे, बोले —कैसा कोमल मन है!

श्रीर हरमोहिनी मन में भुँ भलाने लगीं—इस लड़की की सभी बातें निराली हैं।

### [ २१ ]

नदी में स्नान कर ऋौर भीगे कपड़े में रहकर पपीहरा बीमार पड़ गयी। मारे ज्वर के उसकी सुधि जाती रहीं। वैद्य, डाक्टरों से सुकान्त ने घर भर दिया।

त्र्याहार-निद्रा त्यागकर कविता उसके सिहराने वैठ गई त्र्योर एकनिष्ठ साधक जैसा निशीथ उसकी सेवा' में लगा, तो लम्बे-लम्बे चौबीस घरटे निकल जाने लगे; किन्तु उसने रोगिसी के पास से हटने का नाम न लिया।

जमींदार सेवा नहीं कर सकते थे तो क्या हुन्ना, स्वयं न्राधीर होना न्नीर घर के सबको व्यस्त करना तो भली-माँति जानते थे न । उन्हें निशीथ रात में रोगिणी के पास रहने नहीं देता था, इतना सौभाग्य समक्तो, वरना उनकी उपस्थिति से रोग बढ जाता।

इन सब बातों को देख-सुनकर हरमाहिनी निर्वाक् रह गर्यी। जब अप्रस्य हुआ तो किवता से बोलीं—उस लड़की के पीछे भूख-प्यास त्यागे बैठी हो, अन्त तक क्या प्राण तजोगी?

'घर में बीमारी रहने से कुछ स्रानियम होता ही है। तुम निश्चिन्त रहो माँ, मुक्ते कुछ न होगा।'—नरम स्वर से कविता ने कहा।

'मैं पूछती हूँ, कोई मरे या जिये; तुक्ते क्या ?' कविता चुपचाप चली गयी।

कावता चुपचाप चला गया।

बकती-भक्तती हरमोहिनी काम में लग गयां।

किन्तु रात में वह फिर भी रोगिणी के द्वार पर खड़ी हो गयीं। देखा पपी-हरा के सिर पर 'श्राइस बैंग' धरे किवता ऊँघ रही है श्रोर निकट में, श्राराम-कुर्सी पर पड़ा निशीथ किताब पढ़ रहा है। एक-दो-तोन मिनट चुपके से निकल गये। उसके बाद उनका कर्कश स्वर उस मृत्यु-छाया-मिलन कमरे में वजाघात- सा रुद्र हो गया। कविता को तन्द्रा टूट गयी। निशीथ की किताब जमीन पर गिर पड़ी।

सचेत होकर उन दोनों ने सुना — श्रपनी सेवा कोन करे, उसका ठिकाना नहीं; वह गयी है दूसरे की सेवा करने । मेरी कमजोर लड़की, वह सेवा करना क्या जाने । श्रोर फिर न्युमोनिया-जैसे रोग की सेवा, मला वह कर भी सकती है ? फिर छूत की बीमारी । इस घर में सब श्रायेर है । बड़े श्रादमी हैं तो श्रपने घर के हैं । मैं श्रपनी लड़की को मार नहीं डाल सकती । चली श्राश्रो कविता ।

कठिन मुख से कविता ने कहा—यहाँ से उठ नहीं सकती। धीरे बात करो, माँ। मुश्किल से सोयो है। अभी उसकी नींद खुल जायगी।

'नीद खुले, चाहे न खुले, हमें करना क्या है ? जिसकी लड़की है वह समभे । तुभे क्या ? मैंने इसलिए लड़की नहीं ब्याही कि वह हरएक की सेवा-खुशामद करती फिरे । पैसा है, नर्स क्या नहीं रख लेते ?'

'तुम सो रहो जाकर माँ।'

'तुभे लेकर ही जाऊँगी, देखें, मुभे कौन रोकता है ?'

'मैं अभी नहीं जा सक्रा। ।'

'नहीं जा सकेगी ? किन्तु क्यों ?'

'कल कह दूँगी, श्रभी जाश्रो।'

'तू चल।'

'नहों।'

हरमोहिनी लड़की को पहचानती थीं। इसके बाद वह भुनभुनाती हुई लौट गयीं।

पपीहरा को नींद खुली। निशीथ ने चमचे से दवा पिलायी ऋौर ऋपने कपड़े से धीरे-धीरे उसका मुँह पोछ दिया।

कविता को 'थर्मामीटर' देकर निशीथ बोला — लगा दीजिए, ज्यादा बुखार मालूम पड़ रहा है।

पिया श्रॉखें खोले श्रवश्य थी, किन्तु उन श्रॉखों की दृष्टि बोध-हीन-जैसी थी। कभी दृष्टर देखतो, कभी उधर। धीरे-धीरे उसकी दृष्टि निशीथ के मुँह पर गड़-सी गयी। वह मुसकराने लगी। गुनगुनाकर बोली—तुम—तुम, तुम्हीं हो मेरे देवता?

निशीथ उसके निकट बैठ गया, सिर पर हाथ फेरने लगा, धीरे से बोला— किवता देवी बरफ बदल दीजिए, बैग का बरफ गल गया है। टेम्परेचर अभी कितना है १ एक सो पॉच ! मैं भी ऐसा अनुमान कर रहा था। ठहरिए, हाँ धीरे से बैग रख दीजिए।

पिया की दृष्टि निशीथ के मुँह पर वैसी ही निश्च रही, बोली, बड़े मीठे स्वर से वह कहने लगी—िकन्तु तुम्हें तो में घृणा न कर सकी घोषाल, नहीं कर सकी, नहीं कर सकी। चाहती थो, दृसरे मदों-जैसा तुम्हें भी घृणा कर्ल, रन्ध्रहीन घृणा, छिद्रहीन घृणा। कुछ न हो पाया। में तो तुमसे दूर हो रहना चाहती थी, घोषाल—िपया चुप हो गयी। परिश्रम की क्लान्ति उसको ग्रांखों पर छा-सी गयी। ग्रांखें कॅप ग्रायीं ग्रांर निशीथ वैसे ही ग्रादर-स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। न निषेध किया ग्रांर न उसे बाधा दी। बैठा रहा वह चुप—समाधिस्थ-सा।

कविता के विस्पारित नेत्र क्रमशः सजल हुए।

पिया ने फिर ब्रॉखें खोलीं। ब्रपने प्रिय के स्पर्श से कदाचित् उसके ब्रन्तर की प्रेममयी, प्रेयसी नारी नम होकर बाहर निकल आयी हो, या केवल प्रलाप हो, ग्रस्वस्थ मस्तिष्क की कल्पना हो, चाहे कुछ हो, वह कहने लगी-सुनते हो घोषाल, कैसे मजे की बात है ! शायद यह परिहास हो, हृदय का विद्रोह हो, किन्तु इससे बड़ा सत्य तो मेरे जीवन में दूसरा है नहीं, चाहती हूँ तुम्हें। पहेली नहीं तो क्या है ! मेरा बाहरी त्रावरण तुम्हें वृणा करता है - हाँ, अब भी घृणा करता है, तुम्हारी रुचि, संस्कार, नियमों को देख-देखकर घृणा से संकुचित होता है, किन्तु मेरे मन का जो प्राण है, वह तुम्हें चाहकर, प्रेम-प्यार से, भिक श्रद्धा से प्जाकर, ठीक उसी परिमाण से चरितार्थ हाता रहता है। यह रहस्य नहीं ता क्या है ! शायद इसे ही प्रेम कहते हो । दूर हटना चाहती हूँ, किन्तु न जाने वह कौन-सी एक शक्ति है, जो तुमसे निकलती रहती है श्रौर मुभे ग्रपनी ग्रांर खींचती है। मैं खिंचना तो नहीं चाहती, प्रियतम! मैं चाहती हूँ—चाहती हूँ, पिया होकर रहना, दुनिया पर हुकूमत करना चाहती हूँ। ग्रपनी सत्ता को खोना, भूलना नहीं चाहती । सुनते हो ! घृणा—घृणा करना चाहती हूँ। बचा लो मुभे। मुंभे ऋपनी ही होकर रहने दो ऋपने-ऋापकी होकर, सुन रहे हो न तुम!

परम त्र्यादर से बोला निशीथ—सुन तो रहा हूँ, सब कुछ । त्रब जरा-सा सो जास्रोगी न ?

'सो जाऊँ ?'

'जरा-सा सो जाश्रो।'

'ग्रौर तुम १'

'कहाँ जाऊँगा मैं ? यहीं बैठा रहूँगा।'

'रात-भर ?'

'हॉ, रात-भर श्रौर दिन-भर।'

'में नहीं सोती।'—वह जोर-जोर से सिर हिलाने लगी—सुफे नींद नहीं त्राती। यह सब मुफे गड़ रहा है, मैं भाग जाऊँगी, नदी में नहाऊँगी; ठरेढे पानी में।

एक बार निशीथ ने शायद इतस्ततः किया-न-किया, फिर धोरे से उसके तिकिये से हटे हुए सर को अपनी गोद में रख लिया अग्रीर पिया आराम से सो रही।

न रुकने वाले श्रॉसुत्रों को रोकती हुई कविता बाहर चली गयी।

पन्द्रह दिन के बाद पपीहरा स्वस्थ हुई। ज्वर हटा, अन्न रही मात्र दुर्वलता। तिकिये के सहारे वह चुप वैटी थी।

खुली लिड़की के सामने नीम पर बैठा काग चिल्ला रहा था। अनमनी-सी पपीहरा जाने क्या-क्या विचार रही थी। बीमारी की बातें, कविता और निशीथ की सेवा, और जाने क्या-क्या। अस्पष्ट-सा कुछ स्मरण होता, किन्तु फिर न जाने क्यो एक गहरी लज्जा से उसका शरीर, मन आच्छन्न-सा हो जाता था। हजार सिर पीटने पर भी उस लज्जा का कारण उसकी समक में नहीं आ रहा था। कुछ थोड़े-से टूटे-फूटे शब्द, कुछ अपने, कुछ दूसरे के उसके मन में भोड़ लगा रहे थे और कुछ आरंस् की बूँदे। बस। द्वार के बाहर आहट हुई। बाहर से निशीथ ने पूछा — आ सकता हूँ ?

जब उत्तर न मिला तो वह भीतर ऋागया—रो रही हो ? —ेनिशीथ पिया के निकट बैठ गया, पूछा—यह ऋाँसू केसे ?

हाथ के उल्टे तरफ पिया ने जल्दी से ऋाँसू पोंछ लिये, निशीय को श्राना वह नहीं जान सकी थी। 'रोती क्यों हो पिया ?' पिया मिलन हँसी—रोती कहाँ हूँ ? निशीथ चुप रहा, कुछ ठहरकर बोला — श्राज मैं जा रहा हूँ। संयत स्वर से पिया ने पूछा—िकस वक्त ? 'दो बजे की ट्रेन से।'

निशीथ संकट में पड़ गया; जिस बात को वह कहना चाहता था—उसे कहते उसका जी जाने कैसा करने लगा। शब्द कंठ के मीतर मूच्छ्रीतुर होने लगे।

देर तक वे दोनो चुप बैठे रहे।

हक-हककर निशीथ ने कहा—जल्दी जाना पड़ रहा है पिया, मेरी पत्नी आसन्न-प्रसवा है। कोई डेट्र-दो वर्ष से वह मायके में हैं, बच्चे भी वहीं हैं। दो बड़ी लड़िकयाँ पढ़ती हैं।—वह चुप रहा, फिर बड़ी कठिनाई से बोला—शायद तुम जानती न थी। मैं विवाहित हूँ। जानती भी किस तरह ? इन बातों का अवसर भी तो नहीं आया।

'जानती थी'—वह सहज स्वर से कहने लगी—उस दिन घोनी के कपड़े रखते वक्त आपके ट्रंक में आपकी पत्नी का चित्र मैंने देखा था न ?

श्रमहनीय विस्मय से निशीथ चुप हो रहा । वस इसके बाद दोनों चुप रहे श्रौर उसी नीरवता के भीतर विदा की छोटी-सी वेला – निविड़ ग।म्भीर्य से भरी थमथमाती रह गयी—रह गयी।

निशीथ को गये सप्ताह निकल गया। पपीहरा काका से बोली--यहाँ पर बिलकुल ग्रन्छा नहीं लगता, घर चलो काका।

'जरा श्रौर चार दिन ठहर जा बेटी !' डरते-डरते सुकान्त ने कहा। िकन्तु उनके विस्मय का ठिकाना न रहा, जबिक श्रमायास पिया का छोटा-सा उत्तर मिला—'श्रच्छा।' ऐसे श्रमायास मत दे देना, पिया के स्वभाव में ऐसा नृतन, श्रसम्मव था कि सुकान्त कुछ देर बात न कर सके।

थोड़े दिन, िकन्तु उन थोड़े दिनों में कविता पिया के बहुत-कुछ के साथ परिचिता हो चुकी थी। सहसा पिया का परिवर्तन, उसका गाम्भीर्य कविता को स्रद्भुत तो लगा जरूर, िकन्तु उसने कुछ पूछा नहीं।

उधर जमींदार ऋधीर हुए। कहा एक दिन-ऐसा तुके सोहाता नहीं पिऊ!

'कौन-सी बात ?'

'यह गाम्मीर्य मेरी बालिका पिया को बूढ़ी कर रहा है। हँसी की फुलफड़ी तूने कहाँ खो दी बिटिया ? घोड़े को कैंसे भूल गयी ? ख्रौर—मेरी वह जिही बेटी कहाँ गुम हो गयी ? उसके जिद, ऊधम के बिना तो सब सूना हो रहा है।'

पिया हँसी, किन्तु उस जबर्दस्ती की हँसी ने सुकान्त का हृदय व्यथातुर कर दिया।

[ ; ? ]

'श्रापनो भूल मै समभ गयी पिया, श्रौर श्रच्छी तरह से समभ गयी ?' 'ऐसा ?'

'मदों को तुम बहुरूपिया कहा करती हो — सो बिलकुल ठीक है।' 'ग्रचानक ऐसी कौन-सी बात हो गयी काकू ?'

बातें हो रही थों किवता श्रौर पपीहरा में, शहर के एक बड़े मकान के सजे कमरे में दोनों वैठी थी। दीर्घ वर्षों के बीतने के साथ-हो साथ इस परिवार का भी थोड़ा-बहुत परिवर्तन हो गया गया था। सुकान्त ने पेन्शन ले ली थी। शहर में रहते थे। बड़ा श्रौर सुन्दर मकान शहर में बना लिया था। श्रद्धलनीय ग्रहसज्जा। ग्रह-किशीं थी नीलिमा। निष्फल क्रोध से हरमोहिनी गरजती रहतों! किविता किसी बात में नहीं रहतीं थी, न गृहस्थी की बात में, न पित की। पिया के लिए घोड़ा श्रौर चाबुक तो था ही, उपरान्त एक श्रौर वस्तु ने उसे श्राकृष्ट कर लिया था, बह था चरला। श्रव वह सूत कातती, खादी पहनती।

तो बातें चल रही थीं उन्हीं दोनों में ।

'कौन-सी बात ? सद सकोगी उस बात को ?'--कविता ने कहा।

'न सह सकने का कभी कुछ मुक्तमें देखा है ?— श्रपनी बात में पपीहरा श्राप ही हँसकर व्याकुल होने लगी श्रौर फिर देर के बाद जब हँसी रुकी तो पूछा—दिल्लगी नहीं काक, चुपके से सुन लूँगी, सब सह लूँगी। श्रव मैं बदल भी तो गयी हूँ।

'कहने को जी नहीं चाहता।' 'तो चुप रहो।' 'वैसा भी नहीं कर सकती।' 'तो नदी में डूबी वैठी रहो।'

'चुप रह पिऊ, तुभे सावधान करना चाहती हूँ।'

'तो कर दो।'

'दिल्लगी अच्छी नहीं लगती, पिऊ।'

'चुप-चुप, पिऊ नहीं, पिया कहो।'—श्रार्त चीत्कार-सा पिया का स्वर कमरे में कोने-कोने में माथा पीटता फिरने लगा, नहीं-नहीं, पिऊ नहीं। पिऊ कहतो थी मेरी दीदी। तुम पिऊ कहकर मत पुकारो, सह नहीं सकती। पापी कहो, पपीहरा कहो, चाहे कुळ कहां, पिऊ नहीं। मैं जाऊँगी।

'कहाँ ?'

'दीदी के पान । देखूँगी, वे किस तरह मेरी दीदी को रोककर रख सकते हैं।' 'कब जाओगी ?'

'जल्दी।'

कविता मौन रही।

'क्या बात कहने को थी काकू?'

'तू सह सकेगी ?'—कविता के स्वर में सन्देह था ख्रौर पिया के स्वर में भँभलाहट।

'रहने दे श्रपनी बात । मैं नहीं सुनना चाहती, कहना है तो फटपट कह डालो।'

'निशीथ विवाहित है।'

उच्च स्वर से पिया हँसी—ऐसी चढ़ी-वढ़ी भूमिका के बाद यह बात ? सच कहती हूँ काक़्, मैं कल्पना भी न कर सकां थी कि उस भूमिका के बाद एक ऐसी वात सुनने को मिलेगी।

'अब दाँत बन्द करेगी कि हँसती ही जायगी ? हर बात में दाँत निकालना, तेरी हँसी देखने से तो जी जलता है। सोचती है, तेरी तरह में भी परिहास करती हूँ। मैंने तो गिरीश बाबू के घर अपनी आँखों उसकी स्त्री को देखा है। तू भूठ मानती है ?'

'सच तो मान रही हूँ, काकू!'

'फिर इँसती क्यों है ?'

'हँसी त्राती है।'

'श्रच्छी हॅसी त्याती है। पापी — प्रतारक कहीं का।' 'शादी करना क्या कोई पाप है ?'

'पाप नहीं तो क्या है ? जब कि वह विवाहित था, तो कह क्यों न दिया ? किसो को इस तरह से आकर्षित करना, छि: छि: ! यदि विवाहित था तो उसने ऐसा किया क्यों ?'

'तुम्हें उसने त्राक्षित किया काकू ? त्रारे—तो समसे तुमने कहा क्यों नहीं ?'' क्रोध से विवश कविता उठी त्रारे चलने को हुई। पिया भाष्यी-भाष्यी गयी, उसे पकड़ लायी। दोनों बैठ गयीं।

पिया ने कहा-- ज्ञात नयी नहीं है, काकृ !

'तुम जानती थीं ?'

'बहुत पहले से !'

'ऐसा ! किन्तु फिर भी कहूँगी—निशीथ बाबू का बर्ताव भद्रोचित नहीं हुआ । उन्हें यहाँ स्नाना चाहिए था ?'

'विलकुल न त्रावं ? किन्तु एक स्त्री जब लजा-शर्म को तिलांजिल देकर, त्र्याचित भाव से त्रपना प्रेम उसपर प्रकट कर सकती है, मुफे तो स्मरण नहीं, तुम्हीं से सुना है कि उस बीमारी के वक्त मैंने उनसे बहुत कुछ कह दिया। हाँ, तो जब स्त्री श्रपना प्यार, चाह की गोपनवार्ता एक पुरुष को त्र्यनायास सुना सकती है, तब क्या उनका यहाँ त्राना हो त्रयराध हुत्रा ? उस प्रेम की मर्यादा रखने के लिए कभी उनका त्र्या जाना हो क्यां बड़ा त्रपराध है ? क्या करोगी तुम काकृ, हमारा स्वभाव है त्रयना त्र्यपराध दूतरे के माथे मद देना।'

विवर्ण मुख से कवि ने पूछा--कब से तुम जानती थी कि वह विवाहित है ?

'जब वह गांव पर मेरे साथ गये थे, बीमार होने के पहले।' 'सब जानकर तुमने ऐसा क्यों किया, पापी ?'

प्रश्न किया किता ने त्र्योर पपीहरा पल-पल में मिलन हो गयी—मिलन हो गयी । पिया—पिया, पद्म-पराग-सी, वन की छाया-सी पिया, मीठी पपीहरा मिलन हो गयी।

'मैं कहती हूँ श्रौर जोर के साथ कह सकती हूँ, श्रव भी तुम उस नीच को चाहती हो।'

'तो इससे क्या ?'—पिया के मुँह की हॅसी फिर सजीव हो गयी।
'इससे क्या ? खेद है पिया ? जब तुम जान गयीं कि वह विवाहित है,
तब तुम सावधान क्या न हुई ?'

'यदि प्रेम को तौलने की कोई कसाँटी रहती, तो मैं भी उसे तौलती श्रौर समभती कि वह कितना वजनदार है। वह तो किसी का श्राज्ञाकारी नहीं है, काकू ? मैं उन्हें चाहती हूँ, बस जानतो हूँ इतना हा, न विचार है, न द्विधा। सावधान होने की चेष्टा नहीं की, यदि ऐसा कहूँ तो भूउ कहना होगा। मैं तो घृषा करना चाहतो थो। जाने दो इन बातो को, तुन न समभागी।'

'ऐसी कान-सी बात है, जो समभाने पर भी न समभी जाय ?'

विया मुसकरायी—सब बातों को सब लोग नहीं समफ सकते। द्विधा-हीन स्वर से मैं केवल इतना हो कह सकती हूँ कि मेरा प्रेम मेरा ही रहेगा, इससे दुनिया को हानि न पहुँच सकेगी-—जरा भी नहीं।

'तू उसे ऐसा ही चाहती रहेगां ? ऋपने पित के घर जाकर भी दूसरे को प्रेम करेगी ? क्यों भूलती हो पापो, उसकी स्त्री है ऋौर वह सन्तान का पिता है ?

'तां उनके पतित्व श्रीर पितृत्व को मैं कब छीन रही हूँ ? वह संतान-वत्सल पिता बने रहें श्रीर पत्नी-प्रेमी पिता । मैं तो जी से ऐसा चाहती हूँ । यदि इस बात को भूल सकतीं, तो उन्हें श्रपनी बॉहों में खींच न लेती ? तुम्हें तो मैं बुद्धिमती समभती थी, फिर इस जरा-सी बात को समभ क्यों न रही हो ? मैं श्रपने सिद्धान्त को कभी भी किसो के लिए नष्ट नहीं कर सकती। यदि वह विवाहित न भी होते, तो भी मैं उनकी पत्नो नहीं बन सकती थी।'

'उसे इसी तरह भरमाये लिए फिरती ? यह कैसा रहस्य है !'

'विलकुल नहीं। संयोगवश शायद उन्हें इस प्रेम की खबर लग गयी है; बरना यह प्रेम-वार्ता दुनिया से छिपी हो रह जाती काकू। दुनिया की धूलि में उस प्रेम को कलंकित करने की वासना किसी दिन नहीं थी। स्वीकार करती हूँ, उन्हें मैं चाहती हूँ और इसके लिए लजित भी नहीं हूँ। विस्मित हो रही हो। निर्लंज हूँ! किन्तु मेरे विचार से एकनिष्ठ प्रेम एक ऐसी वस्तु है, जिसे लजा और संकोच स्पर्श नहीं कर सकता। ईश्वर को अनेक धन्यवाद है कि उनकी पत्नी होने का रास्ता न रखा, नहीं तो कौन-जाने उस पत्नीत्व के आवरण में मेरा यह स्रम्लान, श्रेष्ठ प्रेम कदाचित् कुत्सित, विकलांग हो जाता। कहती थी, तुम सबकी तरह प्रेम को मैं स्रपराध की संज्ञा नहीं दे सकती। खेद स्रोर लज्जा है केवल उसके प्रकट हो जाने पर। परन्तु स्रव उसे सुधारने का कोई उपाय भी तो नहीं है काकू!

'उपाय नहीं है ? त्रोर में कहती हूँ, उपाय तेरे हाथों में है ।' 'मेरे हाथो में । कहो-कहो, वह क्या है ।'— अधीरता से पिया बोली । 'तुम विवाह कर लो, सब कुछ ठीक हो जायगा, अञ्छे, से-अञ्छे लड़के तैयार हैं।'

'विवाह कर लूँ ? अपने साथ मैं प्रतारणा करूँ ? यह मुफसे न हो सकेगा। मेरा जी तो उनके द्वार पर पड़ा है, फिर वहाँ दूसरे की जगह कैसे हो सकती है। यदि किसी से विवाह कर लूँ, तो क्या मेरा प्रेम मेरे पास वापस आ जायगा, जो कि एक दिन किसीके द्वार पर लुट चुका है ? कहो, उत्तर दो काकू!'

कविता कुछ देर चुप रही, फिर बोली—तुम शादी करोगी नहीं ? कभी नहीं ? यदि कभी तुम्हारे मत की समता हो जाय ?

'हो सकता है। किंतु मेरे प्रेम का कोई 'बेरामीटर' नहीं है। सोच समफकर धीरे-सुस्ते कभी प्रेम हो सकता है। कौन जाने शायद ऐसा हो, परन्तु मैं उसे समफती नहीं। मैं जान भी नहीं सकी थी कि किस दिन मेरा प्रेम लुट गया। काका के सिवा बाकी मदों को तो मैं घृणा करती थी न ? विस्मित हूँ, नहीं जानती कि यह कैसे क्या हो गया? श्रोर किसीसे मैं ब्याह नहीं कर सकती।'

'न-जाने तुम कैसी हो पिया। जाने कैसी श्रद्भुत-सी, रहस्य-सी!' 'तुमसे ज्यादा रहस्यमयी हूँ मैं?' 'रहस्यमयी—में?'

'हॉ, दुम । मुक्ते तो लगता है, दुम निरी पहेली हो।' 'क्यों ऐसा लगता है पिया १'

'जाने शादी के कितने वर्ष हो गये, किन्तु काका से हँसकर बात करते तुम्हें कभी न देखा। न ता गहने-कपड़े की चाह, न गृहस्थी की, न पित की। न जाने तुम कैसी हो। मुफे लगता है, तुम्हारा मन बूढ़ा हो गया है—बिल-कुल बूढ़ा। श्रद्भुत जीवन है।'

'यों ही ऋच्छी हूँ।'

'सच तो कह दे मेरी काक्, काका को तुम बिलकुल नहीं चाहती ?'

भें सुन्ँगी। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाती, फिर तुम सुभसे क्यों छिपाती हो ?'

'मेरा प्रेम विचारहीन नहीं है पिया।'

'ऋाश्चर्य है काक्, मेरे काका-जैसे व्यक्ति के लिए भी तुम्हें सोचने-विचा-रने की जरूरत पड़ती है ? क्या तुम सच कह रही हो ?'

'परन्तु यदि पति--नहीं, जाने दो, वह तुम्हारे काका हैं।'

'रुकी क्यों, कहो, मेरे काका में ऐसा कोई अवगुण नहीं रह सकता जो कि उनकी भतीजी से नहीं कहा जा सके।'—कष्ट स्वर से पिया ने कहा।

'क्यां चिढ़ती हो, पिया रानी ? सम्भव श्रौर श्रसम्भव का विचार करने जाकर कभी हम भूल कर बैठते हैं, िक उस भूल को यदि हम समक सकें, तो उस सयय एक श्रात्महत्या के सिवा हमारे लिए दूसरा रास्ता न रहे, िक न्तु सन्तोष श्रौर श्राश्वासन की बड़ी बात तो यह है िक उस भूल को हम शायद ही कभी भूल कहकर पहचान सकते हों, श्रसम्भव भी कभी सम्भव हो जाता है। श्रादमी श्रपने-श्रापको श्रन्त नहीं पहचान पाता, वह दूसरे को कैसे पहचान सकता है ? मैं कहती हूँ, इस बात को जाने दो।'

पिया की श्रसम्भव-सी गम्भीर श्राकृति की देखकर कविता हँसी को न रोक सकी—सच कह रही हूँ, ऐसी गम्भीरता तुमें सोहती नहीं, पापी!

'चलो रहने भी दो।'

'एक बात और कह दे रानी; मेरी पिया -रानी पिया।'

'कुछ न कहूँगी।'

'ऋच्छा, न कहो, सुभ दुखिया से तुम भी मुँह फेर लो। क्या करना है, न कहो।'

'बड़ी खराब हो, तो पूछो न, क्या पूछती हो ?'—उसने कविता के गले में बाँहें डाल दीं।

'निशीथ को पास में पाने की इंच्छा कभी नहीं होती ?'

'नहीं।'—ताच्छलय से पिया ने उत्तर दिया। 'तुम्हारा सब कुछ असाधारण है।' 'होगा भी।'—अनमनी-सी पिया बोली। 'मेरी एक बात तू रख ले।' 'और तुम भी मेरा कहा मानो।'—पिया ने कहा। 'अच्छी बात है, पहले मेरी सुनो!' 'अरे तो कह न। लगी वह भूमिका रचने।' 'तुम शादी कर लो पिया।' 'शादी कर लूँ? और वेश्या होकर रहूँ?' 'वेश्या? क्या कह रही हो पिया?'

'एक को जब मैंने हृदय से चाह लिया है, तब दूसरे से शादी करना— वेश्या बनना नहीं तो क्या है ?'

कविता सिहर उठी । बार-बार वह कहने लगी-वेश्या, वेश्या !

जोर के साथ पपीहरा ने कहा—वेश्या का जन्म कहीं बाजार में नहीं होता, हम स्त्रियों के अन्तर ही में हुआ करता है काकू। बाजार में तो उसके व्यवसाय से हमारी मेंट होती है—वही व्यवसाय, जिसकी हम जी खोलकर निंदा करते हैं, समालोचना करते हैं, परन्तु हमारे मन में, जन्म-जन्मान्तर से जिस वेश्या का जन्म होता चला आ रहा है, उसकी खबर भी रखते हैं हम ? किंतु तुम्हारा चेहरा ऐसा विवर्ण क्यों होता चला जा रहा है ? नाराज हो गयीं ? मैंने कहा न कि मेरी बातें तुम न समभोगी। अच्छा, लो, मैं चुप हूँ।

ें अब अपनी बात कहो ।'—बोली कविता धीरे से I

'मेरी बात ? सीधी और छोटी है। बात नहीं, यह मेरा अनुरोध समभो, काकू ! काका को जरा स्नेह की हिण्ट से देखा करो, कभी उनके पास जाया करो। कहो, मेरे काका को स्नेह करोगी न ?'——आकुल आग्रह से पिया कहने लगी!

कविता की आँखो में आँस् भर आये। उन आँसुओं को देखकर पिया की हिट व्यथा से म्लान हो गयी। इसके बाद ? उसने चुपकी साध ली। मानो जन्म की गूँगी हो।

पिया का अनुरोध कविता को अतिष्ट करने लगा। उसके कानों में वह

व्यथित-भिद्धा गूँजने .लगी—काका को जरा स्नेह करना, कभी उनके पास चली जाना।

तो रात्रि के ग्रन्थकार में कविता चली पति के लिये स्नेह लेकर। शायद वह स्नेह ग्राधिक रहा हो, या कम रहा हो।

गुलाब-जल में बसे पान के बीड़े हाथ में लिए श्रौर जरा बाल भी सँवार लिये, शायद एक रङ्गीन साड़ी भी पहन रखी थी। ऊपर चली गर्या। सामने पित का कमरा था। उसका नहीं, था वह उसके पित का कमरा। द्वार पर सुदृश्य काश्मीरी पर्दा भूल रहा था। धीरे से कविता ने पर्दा हृटाया श्रीर द्वार के भीतर पैर रखा। उसी पल में एकदम शव-सी विवर्ण, स्पन्दनहींन हो गयी।

भीतर से सुकान्त की ख्राबाज सुन पड़ी—कौन है ? कविता। भीतर चली ख्राख्रो न, सर में बड़ा दर्द है, नोलिमा दाब रही है। चली ख्राख्रो।

नीलिमा उसके निकट से निकलती चली गयी स्वप्नाविष्ट की तरह । कविता भीतर श्रायी श्रौर पान रखकर लौटने लगी ।

मुकान्त ने पुकारा-जाती कहाँ हो ? यहाँ चली आत्रो।

चुपचाप किवता चली गयी। नहीं। पिया के सहस्र अनुरोध से भी इससे अधिक वह और कुछ नहीं कर सकती है। पॉच मिनट आगे कदाचित् और भी कुछ कर सकती थी, किंतु अब ? नहीं नहीं इतना बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती।

## [ २३ ]

पुराने नौकर के साथ पीपहरा एक छोटे-से स्टेशन पर उतरी । बड़ा गाँव छोटा स्टेशन । ग्राम था विभूति का । टूटे-फूटे दो-तीन ताँगे स्टेशन पर खड़े थे, कई वैलगाड़ियाँ । दो ताँगे किराये पर कर लिये, एक में सामान लादा, दूसरे पर पिया श्रौर नौकर बैठ गये ! ठएढ जोर की पड़ रही थी, सूर्य की नींद तब खुली न थी । दोनों श्रोर ऊँचे वृत्तों पर काक बैठे पुकार रहे थे । ग्राम की कची सड़क से मन्थर गित से ताँगे चले जा रहे थे । किनता को ग्राम का दृश्य बहुत सुन्दर लगा । उसे उन दिनों की बात स्मरण हो श्रायी, जबिक वह श्रपने गाँव में थी । वे दो महोने उसे श्रव स्वप्न से लगते ।। किन्तु उन दो महीनों की स्मृति उसके पास विनाशहीन थी ।

स्नेह-पूर्ण दृष्टि से पिया चहुँ स्रोर देखने लगी। कृषक स्त्री-पुरुष खेत.की स्रोर चले जा रहे थे। कोई कन्चे पर कुदाली रखे था, कोई कुछ, एक-एक थेली हाथ से लटक रही थी। कोई विरहा गाता जाता था, कोई तम्बाकू हाथ पर मल रहा था। स्त्रियों के सिर पर थी टोकरी, बच्चे उनकी पीठ से बंधे थे, कोई सिर की टोकनी में पड़ा हँसता जा रहा था। क्रमशः ताँगे गाँव के मीतर पहुँचे, कुत्तों का कुएड पीछे-पीछे मौंकता चला स्त्राने लगा। कृषक की फूस की भोपड़ियों में कहीं धूस्रा निकल रहा था। बूढ़ा कृषक बाहर बैठा स्त्राग ताप रहा था स्त्रोर बेल के लिये रस्सा बट रहा था। मोदी की दुकान के सामने उलंग बालकों की भीड़ थी, मोदी उन्हें लह्या देने में व्यस्थ था। स्त्रवसर देखकर गाय ने मुँह मार दिया स्त्रोर भरी टोकरी के चने गिर गये। माटी-मोटी लाठी लेकर वह उसके पीछे-पीछे दौड़ा। तब तक दूकान पर लह्या की लूट हो गयी, गुलाब रेवड़ी की थाली भी खाली हो गयी। मोदी लौटा तो व्यर्थ स्त्राक्रोश से पत्ती पर गरजने लगा। मोदी-बहू नदी से लौटी थी, पानी का घड़ा सिर पर लिये उसने भी युद्ध की घोषणा कर दी। स्रौर यह कोतुक देखकर गाड़ी पर बैठी-बैठी पर्पी-हरा मुस्कराने लगी।

ताँगा विभूति के द्वार पर स्का । नौकर सामान उतारने लगा, पिया चुप-चाप चल पड़ी । बैठक में पैर धरते ही मिल गया विभूति । विभूति पहले चौंका और फिर एकदम स्थिर हो गया—विवर्ण, श्रिभभूत । उसे लग रहा था, किसी तरह वह वहाँ से भाग निकले । पिया ने उसे देखा, उसके भाव को वह कुछ समभी । हँसकर बोली—कैसे हो जीजाजी ? सुभे तो तुम सबने बॉयकाट कर दिया है । छोटी बहन को क्या इस तरह भूला जाता है भैया ?

पिया के 'मैया' सम्बोधन में न-जाने कौन-सी मोहिनी भरी थी, जिस छोटे शब्द ने विभूति के मन में उथल-पुथल मचा दी। वह सिर खुजलाकर कहने लगा—बात यह है।

पिया खिलखिला पड़ी—बस, बस। रहने दीजिए। चलो मैया, माताजी के दर्शन तो करूँ।

विभूति को विचारने का ऋवसर न देकर पिया ने निःसंशय भाव से विभूति का हाथ पकड़ लिया ऋौर खींचती उसे भीतर चली।

भीतर एक निराला दृश्य था। विभृति की माँ गला फाइ-फाइकर बहू के

चौदह पुरुखों के पिंड-दान की व्यवस्था कर रही थीं, महरो उनके पत्त में थी, जिस बात को अर्द्ध समाप्त छोड़ रही थीं, महरी उसे पूरा कर रही थीं। अपराधनी वधू यमुना पिरिच के टूटे टुकड़ों को बहोरने में लगी थीं। बात सममने में विभूति को देर न लगी, क्यांकि यह बात उस घर में साधारण-धी थों। बहू नित्य बकी जाती थीं। इसमें कोई नृतनत्व नहीं था।

जल्दी से विभूति ने पुकारा—माँ, देखो तो इधर किसे लाया हूँ। एक साधारण मोटी साड़ी पहने हुए उस लड़की को देखकर जिज्ञासा-पूर्ण नेत्र से माता ने पुत्र की ऋोर देखा।

उनके पैर पकड़ कर पिया वहने लगी—तुमको मैंने कभी देखा नहीं था। विमु मैया ऐसे हैं कि स्वयंन कभी जाते हैं, न मुफे लाते हैं कि चलो जरा माताजी के दर्शन तो करा लाऊँ। क्या करूँ अम्मां, जी घनराने लगा तो तुम्हें देखने भागी-भागी चली आयी।

उस लड़की की मीठी-मीठी बातों से विभूति जननी ऐसी प्रसन्न हुई कि उसका मुह चूम लिया श्रोर कहने लगीं—तुमको मैंने देखा नहीं है, बिटियाँ! कहाँ से श्रारही हो?

'मैं ? तुम्हारी लड़की हूँ । माँ के पास कहीं लड़की का भी कुछ परिचय रहता है ? तुम मेरी माँ हो, पूछो न ऋपनी बहु से ।

त्र्याँख में त्र्यांस् त्र्यौर मुँह में प्रसन्न हँसी भरे यमुना बोली—मेरी छोटी बहन पपीहरा यह है, त्र्यम्माँजी !

यह पपीहरा है ? वही पपीहरा, जिसके कारण उनकी बहू अपने मामा की अगाध सम्पत्ति की प्रभु नहीं बन सकी, वही पपीहरा ? जिस लड़की की निन्दा विभूति किया करता है, जिसका फैशन, बनाव, श्रङ्कार देश-विख्यात है, वही घोड़े पर चढ़नेवाली. प्रमंडी लड़की यही है ? विस्मित विभूति जननी के हृदय में पल-पल में ऐसे अपनेक प्रश्न उठ पड़े, साथ में अख़राड विस्मय क्योंकि इस लड़की में उन सुनी हुई बातों का वह एक अंश भी नहीं पा रही थीं।

गृहिंगी की समालोचक दृष्टि फिर भी एक बार सामने खड़ी लड़की पर जा गिरी। उस दृष्टि ने पाया, पैर की धूलि-मलिन, साधारण चप्पल, साफ किन्तु मोटी साड़ी, हाथों में तीन-तीन बारीक सोने की चूड़ियाँ, कान में सुमके, गले में मी यों ही कुछ । सिर पर बड़ा-सा एक जूड़ा, शायद श्रवहेलना से बालों को किसी प्रकार से लपेटकर कॉटे से अटकाया गया था। फैशन का, परिपाटी का कहीं चिन्ह तक नहीं। उन बालों से विरा, श्याम-श्री-मंडित सुख, घने पलक के बीच का आयत, प्रतिमा-उज्ज्वल नेत्र गृहिणी को बहुत ही श्रव्छे लगे। यही पपीहरा है ? ऐसी श्रव्छी, ऐसी मली, देवी-सी। कुछ देर उसे देखकर गृहिणी बोली—तुम, तुम्हीं पपीहरा हो ? ऐसी सरस्वती-सी सुन्दर !

'मैं तो पिया हूँ अम्मां —पपोहरा मुस्करायो ।

'नहीं, मैं तुम्हें बिटिया कहकर पुकारू गी, लाड़ली बिटिया।'

गृहिणी वधू का त्रोर लौटीं—स्वॉग बनी खड़ी न रहो दुलहिन, बेचारी लड़की दौड़ी त्रायी है मुफ्से मिलने। जात्रो, उसके कुछ त्रादर-सरकार की व्यवस्था करो। कपड़े बदलवात्रो। चाय तुम न बनाना, चाय त्रीर जलपान बिटिया के लिए मैं अपने हाथ से बनाऊँगी।

विभृति व्यस्त हुन्ना---स्नान के लिए पिया को 'टब' चाहिए। ठहरो, मैं लाता हूँ।

'तुम बाहर जास्रो जीजा। यदि मेरी मॉ-बहन बिना 'वाथटब' के नहा सकती हैं, तो मुफ्ते भी 'टब' की जरूरत न पड़ेगी।

सप्ताह बीत गया; किन्तु पपोहरा ने घर लौटने का नाम न लिया। गृहिशी ने तो मानो स्वर्ग ही पा लिया, त्राने-जाने की कौन कहे, दिन-रात वह पिया को अपने पास बैठाये रहतीं। पिया उन्हें अच्छी-अच्छी कहानियाँ, महाभारत, रामायण पढ़कर सुनाती। सिर के सफेद बाल चुनती, गाना सुनाती और रात में छोटी बालिका-सी हठ करती—अम्मांजी, कहानी कहो। नहीं यह लालवाली कहानी मै जानती हूँ। पातालपुरवाली कहो। तो पाताल में राजकन्या चित्रलेखा रहती थी? दिन-भर संती, रात में जागती? कैसे जागती अम्मां ? पारिजात फूल की गन्ध से ? तो इन्द्र-सभा से वह पुष्प कौन लाता था? अच्छा, राजकुँ वर इन्द्रनील? समुन्दर के किनारे का वह महल सोने का था, एकदम सोने का ? कितना बड़ा था अम्माँ, चित्रलेखा दिन-भर सोती क्यों थी? ऐसी नींद उसे कहाँ से आ जाती थी, माँ ? कहो न, तुम तो चुप हो।

गृहिग्गी हँसकर उत्तर देतीं—पगली बिटिया, चित्रलेखा स्रादमी थोड़े ही

थी। शाप-भ्रष्ट किन्नरी थी। इन्द्र के श्राप से पृथ्वी में त्रायी थी। मूचकुन्द का फूल सुँ वाकर कुँवर इन्द्रनील उसे सुला देता था त्रीर स्वर्णपद्म की खोज में जाता था। उस पदम के स्पर्श से कन्या श्राप से बचेगी न।

यों ही पिया तन्मय होकर रात-रात-भर कहानी सुनती रहती, उसे बड़ा अच्छा लगता, कहानी के भीतर वह अपने को खो देती, दूर खड़े यमुना, विभृति हँसते, कभी उसे चिढ़ाते। पिया भुँ भलाती। उस ओर से मुँह फेरकर कहती — फिर क्या हुआ ? चन्दन-वन के अजगरों ने कुँ वर इन्द्रनील-सिंह को उस तो नहीं लिया ? — अत्यन्त व्यथा से उद्गीव होकर वह पूछती और फिर पूछती — इस तो नहीं लिया ?

विभूति कहता—कैसी पगली है, यदि इन्द्रनील को साँप डस लेता तो कहानी बनती कैसे ?

खिसियाकर पिया कहती—तुम्हें किसने बुलाया, जीजा ? जात्रो यहाँ से, देखो न श्रम्माँ, जीजा नहीं मानते।

'क्यों बेचारी लड़की को चिढ़ाता है ? जा यहाँ से ।' विभूति-जननी कहतीं। इसी तरह दो सप्ताह निकलते-निकलते पिया एक दिन हठ कर बैठी—-अम्माँजी, तुम भी मेरे साथ चलो।

अत्यन्त प्रसन्नता से गृहिणी बोली—चलूँगी बेटी, किन्तु अभी नहीं। 'मैं अकेली लौटूँ ?'

'नहीं बिटिया, विभूति श्रौर दुलहिन को साथ सेती जाश्रो, दुलहिन जाने कैसी है, न ममता है, न कुछ । कभी मायके जाने का नाम नहीं लेती। ऐसी बहन है, उससे पूछती नहीं। दोनों को ले जा बिटिया।'

मारे खुशी के पपीहरा उछल पड़ी। दौड़कर यमुना से शुभ वार्ता कह ऋायी।

यमुना ने उसे हृदय से लगा लिया। ऋाँस् से वह ऋन्धी होनें लगी। दूसरे दिन उन दोनों के साथ पिया घर लौटी। कविता से उन दोनों का परिचय करा दिया।

चाय के टेबिल पर जमींदार के सिवा घर के श्रौर सब लोग बैठे थे। चाय पी रहे थे श्रौर बातें हो रही थीं।

'आलोक आता नहीं है पिया ?'--विमूति ने पूछा।

'कम आते हैं, यहूदी स्त्री से उन्होंने शादो कर ली है। बाहर कोई आया। अरे, यह तो निशीथ बाबू हैं। आइए न, वहीं क्यों खड़े हैं ?'

निशीथ ने विभ्ति को देखा और विभ्ति ने निशीथ को । दोनो का मन अस्वस्थ हो गया। एक का सानिध्य दूसरे को अरुचिकर होने लगा।

पहले बोला विभृति—श्राच्छे तो हो न ? श्राज सर में वड़ा दर्द हो रहा है पिया, चलूँ —जरा सो रहूँ।

पिया व्यस्त हुई — नहीं नहीं, यहीं सो रहो। उस 'काउच' पर लेट जास्रो, जीजा! 'बाम' मले देती हूँ। वाद-प्रतिवाद का स्रवसर न देकर जबरन पिया ने विभूति को वहाँ लिटाया एवं स्राप उसके सिरहाने बैठी, ललाट पर 'बाम' मलने लगी।

सेवा करने में पिया लग गई. किन्तु निशीय की दृष्टि में यह सेवा जाने कैसी अद्भुत-सी लगने लगी। एक दिन जिसने उसका अपमान किया था, उस प्र्यु के लिए आज ऐसी सहानुभूति, ऐसी सेवा १ पिया का व्यवहार निशीथ को जैसा तो अशोभन लगने लगा, वैसा ही अस्वाभाविक, अद्भुत। वह विचारने लगा—एक दिन जिसने लात मारकर विभृति को दूर हटा दिया था, आज अनायास ही आदर, स्नेह से उसी ने उसे किस तरह गोद में खींच लिया १ कैसी है यह छलनामयी नारी १ निशीथ स्थिर निश्चय पर चला गया, यदि नारी का दृदय है, तो वहाँ वास्तविक प्रेम की अनुभृति, मान-अपमान का ज्ञान, यथार्थ स्नेह नहीं है। है मात्र खयाल का खेल, और प्रेम का अभिनय बस, यही है नारी के वास्तविक दृदय का चित्र। घृणा, विराग से निशीथ ने मुँह फेर लिया।

उसे उठते देख पिया बोली-ऐसी जल्दी क्यों चले ? बैठिए न।

निशीथ चुप रहा।

श्रचानक पिया की दृष्टि निशीथ के मुँह पर पड़ी, वह सिहर उठी—श्ररे, श्रापको क्या हो गया ?

स्रौर निशीथ ! मतवाला-सा उठता-गिरता वह भाग निकला, भाग निकला।

[ २४ ]

त्रलसाई-सी दोपहरी में दो की घरटी विरह-विधुरा तरुगी-सी बोल उठी— टिन-टिन । क्लान्त स्वर से कविता कहने लगी—न जाने यह कव तक बनेगा, मेरा तो जी ऊब गया।

हरमोहिनी पड़ोस में बैठने चली गई थीं। नीलिमा अपने कमरे में सो रही थी। सुकान्त बैठक में थे। विभृति कहीं बाहर गया था। कविता आर यमुना बैठी मोर बना रही थीं। काला 'वेलवेट' का दुकड़ा एक लड़की के 'फ्रेम' में तना हुआ था और उस पर मछली के छिलके का बना सफेद मोर मानो उड़ने को था। उसका सूक्त कारुकार्य एक देखने की वस्तु थी। अनजान व्यक्ति उस छिलके के काम को हाथी-दाँत का काम अनायास कह सकता था।

मोर प्रायः वन चुका था, अब वह दोनों लाल, हरे सलमे के छोटे-छोटे दुकड़े उसके पंख मं सी रही थीं। आश्वासन देती हुई यमुना बोली—बन गया है, घबराती क्यों हो मामो १ थोड़ा-सा काम बाकी है, वह भी आठ-दस दिन में हो जायगा।

'तब तक तुम चली जास्त्रोगी।' 'शायद न जाऊँ। स्रम्मा स्राने को हैं न।' 'तुम्हारी सास स्रावेंगी ?' 'हाँ!'

कुछ इतस्ततः कर कविता ने कहा—यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। 'मैं तुम्हारी बात का बुरा मानूँ ? ऐसा नहीं हो सकता, तुम असंकोच कहो।'

'मुनती थी, विभूति बाबू जरा दूसरे ढंग के हैं; किन्तु मैं तो उन्हें एक सीधे-सादे श्रादमी के रूप में देखती हूँ, यमुना !'

'जो कुछ तुमने सुना था, उसकी सत्यता में नहीं जानती; परन्तु इतना कह सकती हूँ कि श्रव जो कुछ देख रही हो, उसे तुम पिया का मन्त्र समभो । मुक्ते स्वयं ही समभ में नहीं श्राता कि मेरी सास-जैसी उग्र स्वभाव की स्त्री पर उसका मन्त्र केंसे चल गया । पिया-जेसी स्नेही स्वभाव की लड़की देखने को कहाँ मिलती है मामी ? किन्तु मेरी पिया न-जाने कौन-से श्रश्चम नत्त्र में जनमी कि सुखी न हो सकी । उसके लिए मुक्ते जरा-सी शान्ति नहीं मिलती । रात में सोते से जाग पड़ती हूँ । श्रन्त तक न जाने क्या होगा, बेचारी सीधी लड़की ।'

दीर्घ श्वास के साथ कविता ने कहा—ठीक कहती हो यमुना, मुक्ते भी चिन्ता लगी रहती है। उसके जीवन में यदि निशीथ की छाया न पड़ती तो शायद पपीहरा मुखी होती। मैंने तो तुमसे सब कुछ कह दिया है। मेरा जी उसके लिए घबराता रहता है।

'में भी वहीं सोचती हूँ, यदि निशीथ उसके पथ पर न म्राता तो ऐसा न होता। शायद कुछ दिन बाद पिया उसे भूल जावे। म्रासम्भव कुछ नहीं है मामी। ईश्वर वह दिन शीघ दिखावे जिस दिन उसके मुँह पर वास्तविक हँसी देख सकूँ।'

'तुम उसे बचपन से जानती हो यमुना, इसे मैं मानती हूँ। मैं तो थोड़े दिन से देख रही हूँ, किन्तु फिर भी मुक्ते लगता है, नहीं-नहों, वरन विश्वास है—प्राण चाहे चला जावे, वह निशीथ को भूल नहीं सकती। पिया-जैसी लड़िकयों को जाति ही निराली है। इस जाति की स्त्रियाँ एकनिष्ठ प्रेम की पुजारिन होती हैं।'

'बात तो ठीक है मामी, किन्तु शायद कभी ऐसा हो जावे।'

'नहीं हो सकता, ऋसम्भव है यमुना । इन दिनों निशीथ ने ऋाना हठात् बन्द क्यों कर दिया ?'

'मैं भी यही सोच रही थी। परन्तु उसका न स्राना स्रच्छा है।' 'जरूर।'

'किसी की चर्चा करते बड़ा अच्छा लगता है। है न काकू ? अप्रैर दीदी, तुम क्या कहती हो ?'

'त् कबसे खड़ी है ?'—वे दोनो मुसकरायीं।

'चाहे जब से हो। कौन किसे चाहता है? श्रीर न श्राया, इस व्यर्थ की पंचायत में न पड़कर यदि उस काम पर विचारतीं, जिसे हाथ में लिया है, तो शायद तुम दोनो का परिश्रम सार्थक हो जाता। श्रीर तब यह मोर ऐसा अद्भुत-दर्शन न होकर दर्शनीय हो जाता।' इतनी बातें कहनेवाली वह दूसरी नहीं, पपीहरा थी। श्रपनी बातों में वे दोनों ऐसी लीन थीं कि किसी तीसरे व्यक्ति का श्राना जान तक न सकी थीं।

लजीली हँसी से यमुना ने कहा—छिपकर किसी की बात सुनने में बड़ा मजा मिलता है न ? है न पिऊ ? 'उल्टे मुक्ती पर लौट पड़ों दीदी ? छिपकर कहाँ आयी ? जाने कब से तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ । तुम दोनों बे-सुध थीं । बात भी तो कैसे मजे की छिड़ी थीं न ?'

'यें बातें पीछे कर लेना, पहले कहो, मोर खराब कहाँ हो गया ? ऐसी श्रच्छी चीज की मी तू निन्दा करती है ?'—कविता तो उतावली थी।

'खराब कैसे हो गया ? ऋपने-ऋाप उसे बिगाइती जाती है ऋौर पूळ्रती है, खराब कैसे हो गया । ऋब तुम्हीं कहो न, ऐसे सुन्दर मार्बल से सफेद मोर पर यह लाल, हरे सलमे कैसे लग रहे हैं ? बनी-बनाई चीज को बिगाइ दिया । न जाने तुम दोनों की रुचि 'कैसी है ? स्वाभाविक सौन्दर्य को तुम देखना नहीं जानतीं । नकली तुम्हें पसन्द है ।'

डरती-डरती कविता बोली — तो पंख वैठते कैसे ? उस पर कुछ लगाना थान ?

'किन्तु उस कुछ की जगह तुमने रंगीन सलमे-सितारे क्यों लगा दिये ? रूपहली लगातीं या सादे पोत ही एक-एक लगा देतीं।'

'त् शिल्प-शास्त्र में परिडत कब से हो गयी, पगली ?' स्नेह से यमुना ने कहा।

'लगाकर ही देख लो, दीदी !'
'श्राच्छी बात है । खड़ी क्यों हो ? वैठ जाश्रो न ।'
'बैठूँगी नहीं ।'
'क्यों, श्रामी कौन-सा काम है ?'
'बाहर जाना है ।'
'ऐसी धूप में कहाँ जा रही हो ?'
'विकेटिंग करने ।'

'त् जायगी पिकेटिंग करने ? सर्वनाश, ऐसी बातें तुभे किसने सुभायीं ?' यमुना त्रौर कविता उद्विग्न हो रही थीं।

परम सन्तोप से पिया ने कहा—घबराती क्यों हो १ मरने थोड़े ही जा रही हूँ। ऐसी त्राशा नहीं थी कि तुम दोनों रोकोगी। चुपचाप बैठी-बैठी ऊब गई दीदी।

'अब समभी । इसीसे कई दिनों से तुम बाहर-ही-बाहर घूमा करती थीं।

मैं जानूँ यों ही घूम रही हो। इस विचार को छोड़ दो बहन! मेरी पिऊ, कहना मान लो।'—यमुना ने कहा।

नौकर ने स्राकर कहा—विधान बाजू बाहर स्राये हैं। विधान की स्रागमनवाती से कविता स्रानमनी हो गई।

पिया जाने को हुई।

कविता ने उसे रोक लिया—सनो तो पिया।

पिया लौटी ख्रौर उसके निकट बैट गई। बोली—जल्दी कहो काकू, मुफे देर हो रही है।

'कहती थी इन्हीं महाशय की बात। ऐसा खराब व्यक्ति शायद ही हो। स्त्रियों को वह खेल की गुड़िया समभता है। जी चाहा खेल लिया और जी चाहा तो उन्हें तोड़-मरोड़कर पथ की धूल में फेंक दिया। तुम्हें सावधान कर रही हूँ, पिया! उसके साथ न मिलना अच्छा है।'

पिया हँसी तो ऐसा हँसी कि हँसते-हँसते उसकी श्रांखों में पानी भर श्राया।

'मुफे उनसे डरकर चलना है ?'--पिया ने कहा।

कविता खिसयायी—सब बातों में हॅसी। जा, मैं नहीं जानती, जो कुछ तेरे जी में त्रावे, सो कर।

'तो मर्द से डरना सीखूँ? उमके साथ बाहर न जाऊँ श्रीर वह भी भय से ? याने श्रपने मन की कमजोरी से ? किन्तु मुभसे तो ऐसा नहीं बन सकेगा मेरी काकू ! श्रपने को मैं किसी से छोटा कैसे समभूँ ? श्रपने श्रापको श्रपमानित करूँ, सन्देह करूँ—श्रपने साहस पर ? नहीं-नहीं, यह सब कुछ मुभसे नहीं बन सकेगा । जिस दिन श्रपने से डरूँगी, श्रपने ऊपर सन्देह करूँगी, क्या उसके बाद भी तेरी पिया पृथ्वी पर रह सकेगी ? तुम उदास क्यों होती हो ? शंका किस बात की है ? यदि तुम्हारी पिया श्रपने नारी-सम्मान की रज्ञा न कर सकती, तो वह बाहरी जगत् को श्रपनाती ही क्यों ? इस जरा-सी बात को क्यों नहीं समभती हो ? वह लम्पट है, चिरत्रहोन है तो श्रपने लिए है, मेरे लिए नहीं । यदि हम गिएका होकर बाहर जाना चाहती हैं तो वहाँ एक विधान बाबू नहीं, वरन् सहस्र विधान बात्रू की लम्पट मूर्तियाँ हमें मिल जावेंगी, किन्तु यदि हम कल्याण्मयो माता, बहन की मूर्ति में बाहर जाती हैं तो वहाँ वास्तविक

भ्रातृ-स्नेह का अभाव भी नहीं हो सकता है, काकू। दुनिया में यदि राच्स का जन्म हुआ करता है, तो देवता का भी अभाव नहीं है। श्रीर सबसे बड़ी बात यह है काकू, कि पशु का हृदय भी भ्रातृ-स्नेह से कभी खाली नहीं हो सकता है। यदि पशु त्व उसका कभी जागता है, तो भ्रातृ-स्नेह भी कभी जाग उठता है। श्रच्छा, मैं जाती हूँ। तुम बबराना नहीं दोदी, शायद दो घरटे में लोट्सँ।

सुकान्त के निकट चली गई पिया श्रौर कहने लगी—काका, मैं पिकेटिंग करने जा रही हूँ।

सुकान्त चौके, शंका, उद्देग से हृदय पूर्ण हो गया, किन्तु फिर भी शान्त स्वर से बोले—श्रच्छा बिटिया।

'तुमने निषेध न किया ?'—विस्मय से पपीहरा ने पूछा।

'तुम्हारे 'प्रिन्सिपुल', इच्छा के विरुद्ध तो मैं कभी कुछ करना नहीं चाहता िएया। मनुष्य-मात्र में जो एक स्वाधीन इच्छा होता है, उसमें बाधा देते मेरी स्रात्मा संकुचित होती है वेटी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।'

पिया काका के कराउ से लिपट गई—मेरे काका ऐसे हैं, ऐसे—ऐसे। उनका स्थान, मेरे काका का स्थान दुनिया में किस जगह पर है सो मैं जानती तो जरूर थी, किन्तु इसकी खबर मुक्ते नहीं थी कि वह एक देवता मो हैं।

ं पिया निकलकर भाग गई श्रोर सुकान्त ने जल्दी से बहते हुए श्रॉसुश्रों को पोंछ लिया। क्यों ? कदाचित् उस श्रॉस् का इतिहास छिपाना चाहते हों दुनिया से।

# [ ३1 ]

शीत की एक धूसर ऋवेला में बड़े बाजार की उस विख्यात ऋौर वृहत् विलायती कपड़े की दूकान के सामने भीड़ लगी हुई थी। स्त्रियाँ 'पिकेटिंग' कर रही थीं। किन्तु उस दिन के 'पिकेटिंग' की विशेषता थी, साहब सुकान्त की भतीजी; पाश्चात्य भावापन्न स्वयं पपीहरा।

साधारण वस्त्र पहने वह स्त्रियों के साथ दूकान के सामने धरना दिये बैठी थी।

कुछ प्राहक उस तरुणी के अनुरोध से श्रीर कुछ सुकान्त साहब के लिहाज से एवं कोई श्रपने श्रन्तःकरण की प्रेरणा से लौट रहे थे। दर्शक एक कौतुक से खड़े देख रहे थे।

ऋँघेरी ने पृथ्वी पर ऋपने ऋंधकार-रूप को फैला दिया। दूसरा जत्था स्वयंसेविका नारियों का पहुँच गया ऋौर पहले की स्त्रियाँ जाने को हुई। पिया ने रूमाल से ऋपना मुँह पोंछा, जाने के लिए खड़ी हो गयी। ऐसे ही समय निशीथ की कार, राशिकीत विदेशी वस्त्र लादे दूकान के सामने पहुँच गयी।

निशीथ की साली का विवाह था । श्वसुर ने वस्त्र खरीदने का भार दामाद पर दे रखा था।

मोटर पर था निशीथ और थी उसकी पत्नी मृग्णालिनी, दोपहर से वे दोनों वस्न खरीदते फिर रहे थे। गाड़ी रुकी तो पति-पत्नी दोनों उतरे, स्वयंसेविकाएँ सामने ग्रड़ गयीं। मधुर हँसी से पिया खड़ी हो गई। निशीथ ने ग्रड्छी तरह से देखा, ग्रवाकृ विस्मय से पूछा—तुम पिया ?

'मै ही तो हूँ।'

'कर क्या रही हो, पिकेटिंग ?'

'हाँ, वही। लौट जाइए। यहाँ की सब चीजें विलायती हैं।'

किन्तु स्तम्भित निशीथ ने लौटने की चेष्टा-मात्र नहीं की।

भूँभलाकर पिया बोली—सुन रहे हैं न आप ? आप यदि स्त्रियों को कुचलकर जाना चाहते हैं, तो दूकान में चले जाइए। वरना लौट जाइए!

पुलिस सुपरिएटेएडेएट निर्शाय की कार को रुकते देखकर भीड़ श्रीर भी बढ़ने लगी। दर्शकों में कुछ तो मजा देखनेवाले थे श्रीर कुछ थे यथार्थ सहानुभृति रखनेवाले।

कान्स्टेबल रूल लेकर दौड़ स्त्राये, पुलिस-साहब के लिए जगह करना थान।

कुछ देर श्रपेचा के बाद पिया फिर बोली—चुप क्यों हैं मिस्टर घोषाल ? जबिक स्त्रियों के हृदय पर से श्राप जा नहीं सकेंगे तो लौट जाइए।

निशीथ की तन्द्रा टूट-सी गयी। पहले उसने जनता की ख्रोर देखा, फिर पिया की ख्रोर, ख्रौर बोला--जा रहा हूँ, ख्रोर तुम ?

पिया मुसकरायी—मैं तो यहाँ से जाने के लिये नहीं आयी, घोषाल ! एक हेड कान्स्टेबल को पुकारकर निशीय धीरे से कुछ बोला। दूसरे पल पुलिस के सदय व्यवहार से जनता समक्त गई कि घोषाल साहब ने निर्यातन करने से पुलिस को रोक दिया है।

निशीथ कार पर लौट गया।

पित के बर्ताव में और उस पिया नाम की लड़की की बातचीत में क्या था। सो कौन जाने, परन्तु मृणाल का जी जाने कैसा कर उठा; कैसा कर उठा। उसे उन दोनों का बर्ताव श्राच्छा न लगा-विलकुल नहीं। जाने उसके मन में श्रपमान के कैसे-कैसे काले, भाटिकापूर्ण बादल मॅड्राने लगे। पहली बात तो यह है कि वह एक उच-पदस्थ पुलिस-कर्मचारी की स्त्री है, त्रायीं है पति के साथ कपड़े खरीदने । श्रीर श्रपने ही देश की एक साधारण स्त्री के निकट पराजित होकर उसे लौट जाना पड़ेगा । किन्त्र क्यों १ मृणाल विचारने लगी-न दूसरे, न तीसरं देश में जन्म है, नहीं, वरन् भारत की उसी मिट्टी में दोनों का जन्म हुआ है। एक नारो अपनी पूर्ण शक्ति से अकड़ी खड़ी है, एक अपनी-जैसी भारत-नारी को पराजित करने के लिए। श्रौर फिर किस लिए ? उसी मिडी का सम्मान रखने के लिए। भारत की गोद में पली हुई एक नारी को उसी गोद का अपमान करते देखकर वह गर्व से अकड़ी खड़ी है, उस गोद की रहा के लिए। खड़ी है श्रीर खड़ी हा रहेगी--जन्म-जन्मान्तर श्रीर युग-युगान्तर। ये बातें मुखाल पल-पल में विचार गई श्रोर विचारती ही रहो। उसकी पराजय से शायद पिया मुँह फेरकर जरा-सा मुसकरा देगी, शायद अवहेलना से उसे एक बार देख लेगी: या तो सखी-सहेलियों में उसकी हँसी उड़ायेगी, कहेगी-ब्राई थीं पुलिस-ब्रुफ्सर के घमएड में भूलीं। तो कर लिया कुछ ? लौट गयीं न अपना-सा मुँह लेकर ? मृगाल की चिन्ता पति की स्रोर लौटी स्रौर वह ? उनपर उसने कौन-सी मोहिनी फूँ क दी ! उन जैसे कर्त्तव्य-निष्ठ व्यक्ति पर उसने कैसा जाद कर दिया ? वह अपना कर्तव्य भूले क्यों, किस लिए अार किसके लिहाज से ? उन्होने त्राज किसके सम्मान की रचा के लिए ग्रपना कर्तव्य विसर्जन कर दिया ? न मातृ-भूमि के लिए, न ऋौर किसी के लिए । बस. उसी एक माधवी लता-सी लचकती नारी के लिए। वह उनकी परिचिता अवश्य है। किन्तु कभी भूलकर भी तो इस स्त्री का प्रसंग उन्होंने नहीं-किया। ऐसा क्यों ? यह कौन-सी ऐसी छिपाने की बात थी ? इतना विचारने को तो मृगाल विचार

गयी श्रौर इस विचार का परिणाम निकला उलटा ।पित से मृणाल बोली— कपड़े लिये बिना मैं घर न लौटुंगी श्रौर उसी दृकान से लूँगी ।

मृणाल को दूकान की ऋोर लौटते देखकर दूसरी स्त्रियों के साथ पपीहरा धरती में लेट रही।

निशोथ दौड़ा-दोड़ा आया। पत्नी से अनुनय-पूर्वक बोला—चलो मृणाल, लौट चलें।

किंकर्तव्यविमृद्ध मृणाल लोटी तो सीधे में टर में बैठ गयी।

किसी ने पिया के कान में कुछ कहा। पिया भपटी चली ब्रायी निशीथ के ब्रागे—ब्राप भी ब्रच्छे हैं। उन विलायती कपड़ा के बोभ को तो हलका करते जाइए। उस बोभ से भरी गाड़ी भारी हो रही है।

उत्तर दिया निशीथ ने ? नहीं, मृणाल ने ; तीत्र स्वर से बोली—बस, यथेष्ठ हो चुका है । ऐसे दामी कपड़े भीख नहीं दिये जाते हैं ।

पिया मुसकरायी—भीख ? हाँ, मैं भीख ही तो माँग रही हूँ, बहन! ऋपनी बहन से ऋाज विलायती कपड़ों की भीख माँग रही हूँ ऋौर ऋागे कभी विलायती वस्त्र न लेने का वरदान भी।

प्रबल वितृष्णा से मृणाल ने मुँह फेर लिया।

पिया वैसे ही मुसकराने लगी—कहिए घोषाल, आप भी क्या भीख देने से मुँह फेरोंगे ?

'पूछता हूं, इसमें लाभ क्या होगा पिया ? जिस काम को आज मैं आनिच्छा से करूँगा, उसका परिणाम भविष्य में मधुर होने की आशा न तुम ही कर सकती हो और न में ही। अभी-अभी जिस विदेशी वस्त्र को में दे जाऊँगा और फिर भी उस विदेशी वस्त्र को मैं खरीदूंगा नहीं, ऐसा कौन कह सकता है ? उस वक्त मुक्ते रोकेगा कौन, पिया ?'

'रोकेगा कौन? रोकेगा वही मनुष्यत्व, जो कि आज के इस देने और लेने के भीतर मुसकरा रहा है, कौतुक देख-देखकर हँस रहा है। समके न, घोषाल ? वही तुम्हें रोकता रहेगा। अञ्छा तो...।'

वात समाप्ति के साथ-ही-साथ पिया श्रनायास उनबहुमूल्य वस्त्रों को घसीट-घसीटकर बाहर फेंकने लगी। एक मूर्ति की भाँति निशीथ खड़ा देखने लगा। जनता के नेत्र में था एक ग्रखंड विस्मय। पुलिस थी स्तब्ध, हतवाक एवं मृगाल के नेत्र में थी ग्रपरिसीम व्यथा, कोध। किन्तु इन सबके भीतर पिया ग्राबद्ध नहीं थी। वह तो ग्रपने काम में मस्त थी, रीमी-सी।

कार्य शेष कर पिया ने विदा-सम्भाषण किया—नमस्कार। ऋब ऋाप दोनो ऋाराम से घर चले जाइए, गाड़ी भी हल्की हो रही है। दो मिनट में घर पहुँच जाएँगे।

घर लौटकर मृग्णाल ने पूछा-वह स्त्री तुम्हारी कौन है ?

'छिः, मृणाल !'—-त्राहत निशीथ बोल उठा—छिः मृणाल ! क्या कह रही हो ?

मृगाल भुँभलायी—जानती हूँ, पूछने से तुम चिढ़ोगे, किन्तु दुनिया के सामने जिसके सम्मान की रज्ञा के लिए ब्राज तुम ब्रापनी पत्नी का अपमान कर सके, उस स्त्री का यदि मैं परिचय जानना चाहूँ तो इसमें 'छिः' का स्थान बिलकुल नहीं है।

'दिन-पर-दिन तुम्हारा मन सन्दिग्ध होता जाता है, नहीं तो एक भद्र नारी के लिए तुम ऐसे गन्दे शब्द-उचारण नहीं कर सकतीं, मृशाल !'

क्रिन्तु इसके बाद भी मृशाल पृछ बैठी—उसे तुम पहचानते हो १ 'हाँ।'

'घर में कभी उसकी चर्चा क्यों न की ?'

'जरूरत नहीं पड़ी। वह सुकान्त बाबू की भतोजी पपीहरा देवी हैं।"

'यही है पपीहरा ? मर्दों के कान काटनेवाली डकैत पपीहरा । इसकी बातें मैंने बहुत सुनी हैं।'

'हो सकता है।'

'यह बात ऐसी है। श्रौर तभी परायी स्त्री के लिए घर की स्त्री का श्रप-मान करना सम्भव हो सका है। पपीहरा है यह—पिया की बोली बोलने-वाली—प्यासी प्रपीहरा।'

बड़े ब्रादर से निशीय ने पत्नी को ब्रापनी बाँह में खींच लिया—ब्राज तुम यह सब क्या ढूँढ़ती फिर रही हो मृणाल ? कभी तुम्हारा ब्रापमान किया है मैंने, कि ब्राज़ ही करता ? श्रॉस् बहाती मृणाल बोली—यदि कभी करते तो शायद हठात् ऐसा वज्राघात मेरे हृदय में न हो पाता। क्यों—तुमने मेरे कपड़े उसे दे दिये ? क्या तुमने दुनिया के सामने मुक्ते उससे छोटा कर दिया ?

'बिलकुल गलती। वह माँग उसकी नहीं, देश की थी। श्रोर इसी देश के लिए श्राज राजरानी पिया भिखारिनी बनी थी, मृगाल! श्रच्छा जाने दो इस बात को, श्रभो नहीं समभ सकोगी। चलो, में तुम्हें उससे भी श्रच्छे कपड़े खरीद हूँ।' घवराया-सा निशीय जल्दी-जल्दी कह गया।

मोटर पर दोनो बैठे अगैर घरण्टे-भर के बाद राशिक्रीत कपड़े लिये घर लौटे।

डाक की चिट्टियाँ निशीथ खोल रहा था, कुछ दूर बैठी मृणाल पति के लिए नेकटाई बुन रही थी, रेशम का गोला उसकी गोद पर पड़ा हुआ था, उँगालियों से कृ सिया चल रही थी।

तीन लिफाफे के बाद चौथे बार बारी श्रायी एक मूल्यवान् लिफाफे की । उसे खोला तो निशीथ के सामने एक-दो लाइन का पत्र निकल श्राया, उसमें लिखा था—'कृपया बाहर जरा सावधानी से जाया करें ?' बस, लिखा इतना ही था, न किसी का नाम था, न कुछ सम्बोधन ; तो भी निशीथ को लगा, सतर्क करनेवाली यह कोई स्त्री है श्रीर वह स्त्री दूसरी नहीं, पिया है।

'वाह, बड़ा अञ्छा कागज है, किसका पत्र है ?—मृणाल ने पूछा। निशीथ चौका। जल्दी से पत्र फाड़कर फेंक दिया।

'क्यों, बात क्या है ? फाड़ क्यों डाला, ऐसी कीन-सी बात उसमें थी ?' —विस्मय से मृशाल ने पूछा।

'कुछ नहीं।'--कहकर निशीय उठ गया।

मृणाल ने चहुँ ऋोर देखा, फिर दुकड़ों को बीनकर कमरे में चली गयी। द्वार भीतर से बन्द कर लिया। उन दुकड़ों को जोड़कर पढ़ने की चेष्टा करने लगी। कुछ पढ़ सकी—'सावधानी से जाया करें।' भूकुञ्चित हुए। 'जाया' को उसने बना लिया 'श्राया' करें। विचारा उसने, बस, बात यही हैं। याने सावधान होकर श्राया करों। कहीं कोई देख न लं। इस लाइन को उसने श्रपने-श्राप जोड़ दिया।

स्री का लेख है न ! मन ने साची दी-है, है, जरूर है, है स्त्री का लेख,

श्रीर उसी पिया नाम की लड़की का है। इसके बाद मृणाल ने श्रपनी राय पक्की कर ली। किस बात की ?— उसी पित के साथ-साथ रहनेवाली बात की। सीधी सी तो बात है। जब वह बाहर जावें तो वह भी साथ हो ले, श्रीर बस।

### [ २६ ]

मीठी घूप शीत के योवन को उत्तत कर रही थो । मुट्टो भर थूप में पड़ी इरमोहिनी परम सन्तोष से पपीहरा की वार्ते सुन रही थीं।

कब ब्रौर कौन से दिन उन दोनों के बीचवाली उस प्रवल विरक्ति के स्थान में स्नेह का कलेवर पुष्ट हो गया था, इसकी खबर उन दोनों को थी नहीं। दालान में दरी बिछी थी, उस पर लेटी थीं हरमोहिनी, उनकी गोट के निकट बैठी थी पिया। ब्राँगन के केले के वृद्धों से छनती हुई मुद्धी-भर धृप निकली चली ब्रा रही थी। धृप-छाँह में गौरइया नाच-नाचकर पंख सेंक रहीं थीं। डाल पर मैना भाषिकयाँ ले रही थी। पिंजड़े में लटकते हुए तोने सीटी बजाना भूलकर उन स्वाधीन जीवों की ब्रानमोल खुशी को निहार रहे थे। दीर्घश्वास की गहराई में उनके गान डूब मरे थे।

जाने कौन-सी बात चल रही थी कि हरमोहिनी भीत स्वर से बोलीं—न् ऐसी बातों में मत जाया कर।

'क्यो अप्रमाँ जी !--एक कौतुक था पिया के मुँह पर!

'तुम्हें भी किसी दिन पुलिस जेल में भर देगी।'

'हानि क्या है ? एक नयी चीज से पहचान हो जायगी ! जी चाहता है माँ, कि चली जाऊँ जेल।'

'श्ररी पगली, भले घर की स्त्रियाँ वहाँ कैसे जा सकती हैं ?'

हँसी गोपन कर पपीहरा ने कहा—जाने कितनी भद्र-कुल लक्ष्मी जा रहीं हैं! श्रीर तुम्हारी पिया के जाने से महाभारत श्रशुद्ध हो जायगा। यदि किसीं चीज को हमें सममना है—उसके श्रन्तस्तल में प्रवेश करना है तो बाहर से नहीं, वरन् उसके रग-रग में भी घुल-मिल जाना चाहिए।

'तू लड़की है, जाने क्या ? जेल में कहीं भले घर की लड़की जा सकती है ? नहीं-नहीं, ये बातें किसीने तुमसे भूठ कह दी होंगी।'

पपीइरा खिलखिला पड़ी।

बाहर से काका ने पुकारा तो वह चली गयी और हरमोहिनी रह गयी अप्रकेली। उसकी चिन्ता की धारा धीरे-धीरे पिया की ओर से लौटी, तो कवितापर सीधी चली गयी। हरमोहिनी उठकर कविता की ओर चली गयीं।

'तुम क्यों त्रायीं माँ ? मुक्ते बुला लेतीं।'—कविता ने कहा।

'त् मेरे सामने त्राती ही नहीं। चली त्रायी, क्या करती ? माँ की त्रात्मा बुरी होती है।'

'यमुना जल्दी चली जायगी। इससे उसका मोर बना रही थी।'

'इन बातो को अभी रहने दे, किव ! मैं तेरी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। जो कुछ में करूँगी, कहूँगी तेरी मलाई के लिए। समभी ?'

श्रत्यन्त विरक्त मुख से कविता ने कहा—वही पुरानी बात । तुम जानती नहीं हो माँ, पिया कितनी श्रच्छी है ।

'श्रच्छा-श्रच्छा चुप रह। न-जाने तेरा कैसा स्वभाव हो गया है कि हर बातों का उलटा अर्थ लगाने बैठ जाती है। पिया की बात कौन कह रहा है? चाहे वह कैसी भी दुर्दान्त हो, बेशर्म हो फिर भी वह अरच्छी है, मुक्ते चाहती है।'

'क्या कह रही हो ?'-- ग्राश्चर्य में थी कविता।

'बच्ची मत बनो, कविता! ऋगँख रहते ऋन्धी बनती है ? क्या माँ को सब बातें कहनी पड़ेंगी ?'

'में समकी नहीं, अपमाँ!'

'फिर भी वही बात।'

'सच, नहीं समभी।'

'बच्ची है न; क्या समभे श्रि श्री हुन्ना क्या है शिकसे क्या कहूँ, मैं स्वयं हैरान हूँ । ऐसा श्रेंधेर भी न देखा था। कलियुग में विवाहिता स्त्री दासी बन-कर रहती है श्रीर साली बन जाती है राजरानी। क्या कुछ समभती नहीं है ?'

क्रविता चुपचाप अपना नाखून उकसाने लगी।

'श्रमी भी समय है, सोच-सममकर चलो, मैं क्या जानती थी कि मेरे पेट में ऐसी कुल चुणी जन्मेगी ? मेरे जीते-जी तू समम ले बेटी। पित से तू बात तक नहीं करती। यह कैसी बात है ? वह मर्द है, तू श्रीरत है, उसे जरा अप- } नाना भी तो सीखो।' कविता चुपचाप वहाँ से चली गयी।

श्रव हरमोहिनी का घीरज जाता रहा ! चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगी—ऐसा घमंड ? माँ की दो वातें तुमे सुनने की फुरसत नहीं ? जो जी में श्रावे करो, मुमे क्या ! किसी तीरथ में जाकर रहूँगी । शाम-सबेरे विश्वनाथजी का दर्शन करूँगी श्रोर मुद्दो-भर चना चवा लूँगी । माँ की ऐसी श्रवहेलना ? इघर मर रही हूँ कविता-कविता कहकर, उघर लड़की मुमे फूटी श्राँखों नहीं देखती । जा चूल्हे में, मुमे क्या करना है, तेरे भाग्य में यदि दासी-वृत्ति लिखी है, तो में करती क्या ? हजार मैंने तुमे राजरानी बनाना चाहा, किन्तु बनी तो वही नौकरानी न ! भाग्य कहाँ जायगा !

कविता त्राकर फिर से सामने बैठ गयी—तुम मुक्ते क्या करने को कहती हो, माँ ?

यहिणी सहमी। नरम होकर पूछाने लगी—क्या त् अन्धी है ? 'नहीं। अीर मैं भी पूछाती हूँ, इसके लिए मैं क्या कहूँ ?' 'नीलिमा को कोई तीरथ में भेज दे।' किवता मिलन हूँसी—ऐसा मैं कहूँ क्यों ? 'क्योंकि तेरा पति पराया होने जा रहा है।'

यमुना सामने त्रा गयो। उसकी त्रोर देखकर हरमोहिनी ने कहा—तू इसे समका बेटा। हाय, मैं क्या करूँ ! यह दोनों मेरी ही सन्तान हैं।—वह सिसक सिसककर रोने लगीं—मेरा सर्वनाश हो गया, यमुना ! मैं कहीं की भी न रही।

किन्तु यमुना उस व्यथा में थोड़े-से सान्त्वना के शब्द भी उच्चारण न कर सकी। केवल स्तब्ध व्यथा से माता की उस लजा, व्यथा ऋौर दुःख के ऋाँसू को देखने लगी।

'चिल्लात्रो नहीं माँ, नौकर सुनेंगे।'—नतमस्तक कविता ने कहा। 'तू समभती है, नौकरों से बात छिपी है ?'

'कदाचित् ऐसा न हो। परन्तु जोर-जबरदस्ती मैं किसी से नहीं कर सकती। में जो कुछ हूँ, इतना ही मेरे लिए बहुत है। श्रीर न मैं किसी के श्रिषकार को ही छीन सकती हूँ।'

'ग्रिधिकार कैसा, किसका ग्रिधिकार ?'—हरमोहिनी ने पूछा।

'दीदी इस घर की गृहिणी हैं। उनका श्रिधिकार मैं नहीं छीन सकती, न कहीं उन्हें भेज ही सकती हूँ।

'उस हरामजादी को ऐसा अधिकार किसने दिया ? मैं कहती हूँ, इस घर में उसका रत्ती-भर भी अधिकार नहीं है; कुलटा कहीं की । मेरा धर्म-कर्म सब विगाड़ दिया । मेरे पति के कुल में कलंक लगाया ।'

'दीदी निर्दोष हैं, उन्हें गाली मत दो, माँ ! इस घर के प्रमु ने उन्हें गृहिणी का श्रिषकार दिया है। उस श्रिषकार को छीनने की शक्ति स्वयं घर के मालिक को नहीं है, फिर हमारी कौन कहे ? श्रुच्छा, मैं जा रही हूँ, श्राश्रो यमुना ! मोर थोड़ा-सा बाकी है।'

चार बजे सुकान्त का परिवार चाय के टेबुल पर जमा हुन्ना था। गरम-गरम चाय प्यालों में डालती हुई पपीहरा कह रही थी—न्त्रालोक बाबू, न्नापके चाय में चीनी कम पड़ेगी न ?

'चाय में नहीं पिऊँगा, पिया देवी।'

'क्यों ? वैठिए न ।'

'श्राज जल्दी है।'

'कहीं पार्टी में जाना होगा।'

'नहीं। ग्राया था केवल उस बेईमान विधान की खोज में।'

'विधान बाबू की खोज में ?'

'हाँ-हाँ, उसी बेईमान के लिए ब्राया हूँ। यदि ब्राप उसका पता जानती हो, तो कह दीजिए।'

'कोई चार दिन पहले वह मेरे साथ पिकेटिंग करने गये थे। बस, उस दिन से त्राये नहीं।'

'श्रौर श्रव वह श्रायेगा भी नहीं।'—श्रालोक ने कहा।

'नहीं ऋायेंगे ?'

'नहीं—नहीं, वह भाग गया।'

'भाग गया ? मैं समभी नहीं, ऋालोक बाबू।'

'उस जैसा धृर्त शहर में दूसरा नहीं। मेरी बहन को आप जानती हैं न १' 'प्रतिभा को जानती हूँ। थर्ड ईयर में है।' 'हाँ, प्रतिभा ! उससे विवाह का ऋङ्गीकार कर, ऋौर—ऋौर मेरा सर्वनाश कर वह भाग गया । ऋब उससे कौन शादी करेगा ?'

'प्रतारक, पापी, नीच कहीं का । ऐसी बात ? ऐसों को तो पेड़ से बाँधकर कोड़े लगाये जायँ तो ठीक हो ।'—कोघ से पिया लाल पड़ गयी। !

'कोर्टशिप का यह पुरस्कार है पिया, अब चिढ़ने से क्या होता है ? नकल करना है हमें विलायती फिर वह अरेर भी बुरी चीजों की। तो फल भोगने आदेगा कौन श अब रोने-धोने से होता क्या है।'—धीरे से विभूति ने कहा।

पपीहरा चुप रह गर्या। श्रालोक दाँत पीसकर रह गया। श्रीर सुकान्त शव-से श्रकड़ गये—रक्तहीन। विभूति को हँसी श्राने लगी।

यमुना ने क्राँचल से क्राँखें पोछ लीं। उससे वहाँ वैठा नहीं जा रहा था। केवल कविता का पता न चला कि इस वार्ता ने उसके मन को किस क्रोर मुकाया। फिर पता चलता भी कैसे, वह वहाँ थी ही नहीं न। एक कोने के कमरे में बैठी निविष्ठ-चित्त से मोर के पंख पर सफेद सलमें के दुकड़े टाँक गई। थी क्रीर उस मोर के सौन्दर्य में स्वयं मस्त हो रही थी। दुनिया की बाता से उसे सम्बन्ध ?

#### [ २७ ]

वृहर् मैदानो में उच मंच बनाया गया था। पुराने वृज्ञों पर विजली के बल्ब जल रहे थे।

कई देश-नायको के साथ पपीहरा मंच पर खड़ी भाषण दे रही थी। भीड़ थी रन्ध्रहीन ऋौर उस भाषण में थी ऋोजस्विता, हृदय की एकाग्रता। श्रोता थे कुछ चंचल, किन्तु नीरव।

पुलिस ने घोषणा की—भाषण श्रापत्तिजनक है, उसे रोक दिया जावे। परन्तु पिया का भाषण न रुका, वह श्रौर भी तेजस्विता से कहती गयी। पुलिस जनता को भगाने लगी। विशृङ्खलता पैदा हो गयी। मार-पीट होने लगी। फोन-पर-फोन पुलिस-श्राफिस में दिये जाने लगे।

शीव्र ही निशीथ की कार घटना-स्थल पर उपस्थित हुई। गाड़ी में बैठे-बैठे निशीथ ने पिया को देख लिया था। यद्यपि उस दिन मृणाल ने दस-पाँच मिनट पिया को देखा था, तो भी वह उसे पहचान गयी। वह भी पित के साथ कार में बैठी थी न। पित के साथ वह आयी थी कि मुक्ते सुधीरा बहन के घर जाना है।

निशीथ उतरकर कहता गया—तुम गाड़ी लेकर जास्रो । सुधीरा के घर पहुँचकर गाड़ी भेज देना । यहाँ रुको नहीं । जल्दी जास्रो ।

मृग्णाल मन-ही-मन मुसकराने लगी—क्या कहीं जाने के लिए वह यहाँ त्र्यायी थी ?

निशीथ चिल्लाकर कान्स्टेबल से बोला—िस्त्रयों पर ऋत्याचार न हो । शब्द पिया के कान तक पहुँच गये। तब उसे मञ्ज से उतार लिया गया था ऋौर उसे बाहर करने की चेष्टा हो रही थी।

उस बात को सुनकर पिया का मन निशीथ के प्रति श्रद्धा से भर उठा ! किन्तु फिर भी निशीथ को अपने निकट से जाते देखकर वह व्यंग्य करने से पीछे न हटी—और निर्दोप बचां को, मदों को पैर तले कुचल डालो । देखिए, आपके वाक्य को मैंने किस सुन्दरता से पूरा कर दिया।—धीरे से पिया बोली।

निशीथ ने व्यंग्य-कारिग्णी को देखा। पपीहरा मुसकरा पड़ी, मुसकरा पड़ी, कुमकुम की डिबिया-सी, सिन्दूर की बिन्दी-सी मोहिनो पपीहरा।

उसकी वह हल्की-सी हँसी मृगाल की दृष्टि में अपराध की सृष्टि कर वैठी। गाड़ी पर वैठी वह उसी ओर निहार रही थी।

सब-इन्स्पेक्टर से निशीथ ने घीरे-घीरे कुछ कहा। एक विस्मय एक अचम्मे की दृष्टि से इन्स्पेक्टर ने एकबार प्रभु की ख्रोर देखा छौर फिर चुपचाप चल दिया। जब टैक्सी पर पुलिस पिया को घर तक पहुँचाने ख्रायी, तब पिया के ख्राश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा।

जनता छत्रमंग हो चुकी थी। निशीथ लीटने को था, सहसा पिस्तौल की गोली उसके कान के पास से सनसनाती निकल गयी। वहीं निशीथ बैठ गया। उसे वह छोटा पत्र स्मरण हो ब्राया, जिसमें उसे सावधान किया गया था। पल-भर में एक बात उसके सर में माँक गयी—कैसी ब्रानोखी लडकी है यह पिया! ब्रामी दो दिन पहले जिसकी ब्रामझल ब्राशंका से उत्करिठत होकर वह उसे सावधान करने लग गयी थी, ब्रामी-ब्रामी बिना कारण उमें व्यंग, परिहास से विद्ध करने में भी इतस्ततः न कर सकी।

निशीथ लौटा। जनता तब चल चुकी थी। गोली चलानेवाले की खोज में पुलिस लगी थी। 'तुम श्रमी गयी क्यों नहीं, मृगाल ? यहाँ वैठी क्या कर रही हो ?—' गाड़ी पर बैठकर विरक्ति से निशीथ ने पछा ।

'पिया तो जेल भेजी गयी है न ? जाते-जाते वह तुमसे क्या बोली ?'

'पृष्ठ रही थी—मृखाल बहन भी मुक्ते पकड़ने आयी या नहीं ?' 'बह भला, मुक्ते क्यों पूछने लगी ?'—रूठकर मृखाल ने कहा।

'जैसा समको तुम।'

'हँसी उड़ाते हो मेरी, तो उड़ाया करो। परन्तु मैं जो हूँ, वही रहूँगी।' 'वस, इतना ही तो तुम सोच नहीं सकती हो, मृणाल। जिस दिन ऐसा विचार लोगी, उस दिन तुम-सी सुखी दूसरी न रहेगी ख्रौर उस दिन पित-प्रेम की सत्ता की कोई दूसरी अधिकारिणी ऐसे सहज में न हूँ द निकाल सकोगी। ख्रौर न पित की हर बातों को सन्देह की हिन्ट से देख सकोगी। वरन् उस दिन तुम नीच सन्देह के स्थान पर जो कुछ पाश्रोगी, उसे हम कल्या ख

कह सकते हैं। तब पित के इष्ट-ग्रानिष्ट को तुम ग्रानायास देख सकोगी श्रौर उस दिन किसी स्त्री की मिथ्या ईर्ष्या से श्राधिक महत्व रखेगा तुम्हारी दृष्टि में पित की प्राण-रद्धा। गोली से पित को बचते देखकर ईश्वर से कृतज्ञता-प्रकाश

करना चीखोगी। इतना मैं तुमसे जोर के साथ कह सकता हूँ, मृणाल !' ं त्रत्यन्त लजा से मृणाल की ब्राँखें मुक गयीं।

पिया घर पहुँची, तो घर-का-घर शोक से ऋाच्छन्न-सा हो रहा था।

सुकान्त ने हृदय से लगा लिया। यमुना, कविता आँखे पोछुने लगीं और विभ्ति आनन्द-विभोर स्वर से कहने लगा—त् आ गयी पिया ? कैसे आयी, मैंने तो देखा था लारी पर पुलिस तुमे लिये जा रही है। भागा-भागा मैं घर आया कि मामाजी से कहकर कुछ व्यवस्था करूँ। कैसे आयी, उन्होंने तुम्हें छोड़ कैसे दिया ?

'छोड़ते नहीं, तो क्या करते ? वरना तुम सब-के-सब अपना सिर न पीट खेते ! काका, तुम भी ऐसे हो ?'

'श्रब चाहे त् श्रपने काका को कुछ भी समक पिया, सच बात तो यह है कि मैं सब-कुछ सह सकता हूँ, कर सकता हूँ केवल एक वात नहीं सह सकता श्रपनी पिया मैया के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ।' प्रेम से पिया काका के गले से देर तक लिपटी रही। 'चलो बेटी, भोजन करने। सब घर उपवासा है।'

'ऋरे काकू, तुम पीछे क्यों खड़ी हो १रो रही हो १ ऋरे ! तुम सबने मिलकर यह कैसा स्वाँग मचा रखा है १ रोती क्यों हो, क्या मैं मर गयी ?'

'ऐसा मत कहो, पपीइरा। तुम्हारे विना मैं रहूँगी कैसे ? मेरा श्रौर है ही कौन ?'

कविता की बात छोटी श्रोर सीधी थी, किन्तु उसमें जो एक नारी-श्रन्तर . का श्रार्चा, बुमुद्धित चीत्कार था, उस चीत्कार ने घर के सब प्राणियों को कुछ देर के लिए मूक बना दिया था।

वात मुँह से निकल जाने के बाद उन कहे हुए शब्दों के लिए कविता पछताने लगी, अपनी दुर्बलता में पिसकर आज वह यह कौन-सा अनर्थ कर बैठी ? विशेषकर पित के सामने । जिस यिन्ना की फोली को वह माता की तरह आदर-सम्मान से सँभाले फिर रही थी, जिस फोली को सँभालते-सँभालते उसके यौवन के अनमोल पल गह्री निस्तब्धता के भीतर कटे जा रहे थे और आज अनायास वह उस भिन्ना की फोली को पसारकर दुनिया के सामने खड़ी हो गयी, कहने लगी—मेरी भीख की फोली भर दो, दाता !—कविता अपने-आप पश्न करने लगी—जीवन की ऐसी अवेला में क्या जरूरत थी इसकी ? दिन जब कट चुके थे, अभिसार की गहरी रातें जब शान्त अकेली में कट चुकी थीं, तब इस परिहास की कौन-सी जरूरत आन पड़ी ? यदि संसार के सामने उसने रानी का मुकुट पहन लिया था, तो भिन्ना की फोली क्यों पसार कर बैठी ? उस फोली को पसारने के पहले वह मर क्यों न गयी ? यिं मौत न अगाना चाहती थी तो आतमहत्या तो कहीं भाग न गयी थी।

लज्जा से वहीं जो कविता ने सिर नीचा कर लिया, फिर सिर उठाने का नाम न लिया।

पपीहरा बोली-भोजन ठएढा हो रहा है काका, चलो। सब टेबुल पर बैठे। हँसी-खुशी से भोजन चलने लगा।

भोजन पर से हाथ खींचकर विमर्ष स्वर से पिया ने कहा—सुनते हो काका, नीलिमा काकी फिर कै कर रही हैं। उस दिन मैंने तुमसे कहा था

न १ हाँ, हाँ, कहा था। वह बहुत कमजोर होती जा रही हैं। खाना-पीना बिलकुल बन्द है, ऋौर बस, दिन-भर के ऋौर के।

वमन का शब्द वे सब लोग सुन रहे थे। सुकान्त चुप रहे।

पिया कहने लगी-हम जल्दी जा रही हैं. काका ?

'श्रच्छा! मैंने कुछ सुना नहीं। कहाँ जा रही हो, कौन-कौन जास्रोगी ?

'भूल गये ? उस दिन जब मैंने कहा था, तब हूँ-हूँ, क्यों कर दिया ? हम देवघर जा रही हैं। काक़्, में, अप्रमां, नीलिमा काकी, गुमाश्ताजी और बस। काक़ को भी हवा बदलने की जरूरत है। देखते नहीं, वह कैसी हो रही हैं।

'मेरी पिया के रहते हुए मैं क्या देखें ?'

'तुमने कुछ नहीं खाया काका, तुम्हें साथ में जाने को कहा, तो नाराज हो गये ?'

'हो तो गया।'

'भूठे, देखा आपने जीजा ? मेरे काका कैसे भूठे हैं! कहिए न आप, क्या वह हमारे साथ जाते ?'—उसकी बातों से सब हँसने लगे।

'कल दीदी चली जायँगी ऋौर हम परसो।'--पिया ने कहा।

'ग्रच्छी बात है।'—सुकान्त ने कहा।

'परन्तु जीजा, तुम, दीदी सब लोग ऐसे उदास क्यों हो गये ? भोजन सब पड़ा रह गया ?'---पिया ने कहा।

'खा तो रही हूं।'—यमुना ने उत्तर दिया। मुकान्त जल्दी से चले गये। इसके बाट पपीहरा उठ गयी।

#### [ २८ ]

किसी बात को कह देना कविता जितना सहज सममे हुए थी, किन्तु कहते समय उसने पाया सहज तो नहीं, उपरान्त एक प्रकार श्रसाध्य-सा। तो किया उसने इतना कि चुपचाप नीलिमा की चारपाई पकड़कर खड़ी रह गयी। श्रीर नीलिमा एकदम उठकर वैठ गयी, जैसे कि श्रमी-श्रमी प्रेंत को वह श्रपने सामने देख रही हो। साथ ही श्रपने रक्तहीन मुख को छिपानेकी चेष्टा से धरती में गड़ने को हो गयी।

त्रत्यन्त संकोच, द्विधा-जिंडत स्वर से किवता ने पुकारकर कहा — तुमसे कुछ कहना है, दीदी।

परन्तु जिसके उद्देश्य में ये शब्द कहे गये थे, जब उसने उत्तर देने के बदले मुँह फेर लिया, तब एक बार फिर से गला साफ करने की जरूरत पड़ गयी किवता को, न्वाँस-खखारकर कहने लगी—तुम माँ बनने चली हो ! नहीं, शर्मात्रों नहीं, शर्मात्रों नहीं : सुनों मेरी बातें ! अस्वीकार करती हो ? बात फूठ है ? मैं कहती हूँ, ये बातें कोई विश्वास न करेगा । सब जानते हैं । पहली बात तो यह है—तुम ना करो ही क्यों ? मैं जानती हूँ, तुम गर्भवती हो और यह भी कि माँ होते हुए भी तुम अपना सन्तान-वध करने जा रही हो । कहो, सच कह रही हूँ, या फूठ ?

किसीने उत्तर नहीं दिया, तो कविता ने कहना आरम्भ किया-जो कुछ तुमने किया है, वह तुम्हारी श्रपनी बात है, श्रीर उसपर कुछ कहने-सनने का अधिकार मुफ्ते नहीं है। उस विषय को लेकर तुमसे तर्क करने या तुम्हारी निन्दा करने नहीं आयी हूं ; वह तुम्हारी अपनी बात है। किन्तु आज जो कुछ करने जा रही हो, वह बात एक ऐसे की है, जिसके बल पर आज पृथ्वी थमी हुई है त्रोर नारी का नारीत्व निर्भर है। पृथ्वी के चहुत्र्योर त्र्राँख पसार-कर देखो, पात्रोगी केवल सृष्टि, श्रीर सृष्टि धरती सदा सृष्टि में मस्त, व्याकुल रहती है, निद्रा की शान्ति में भी उसकी सृष्टि रुक नहीं पाती। जल के ब्राग़ में मृष्टि होती रहती है ब्रोर ऋतु के तन से सृष्टि फूट निकलती है। त्र्योकार के त्रंग से क्रान्विल ब्रह्मागड की रचना हो जाती है। ऋषियों के स्तवन से राग-रागिनी की सुध्य होती है। सुध्य. अन्तहीन सुध्य और स्बिट-पालन के बीच में प्रथ्वी, पालनकारिगी पृथ्वी अपनी सत्ता को बिसरी. कल्याग्मयी माता बनी देवी के सिंहासन पर वैठी हुई है। श्रीर तुम करने जा रही हो संहार ? वध, सन्तान-वध ? सन्तान-वध पाप के सिवा ऋौर भी है स्प्रिमिट कलंक। माता के नाम का विनाशहीन कलंक, प्रत्येक माता का कलंक. इस वध के बाद सन्तान अपनी माता का विश्वास नहीं कर सकेगी। श्रपनी लज्जा ढाँकने के लिए सन्तान-वध मत करो, दीदी! नारी के नाम पर, माता के नाम पर, जननी के नाम पर ऐसा कलंक न लगात्रों। मैं पूछती हूँ-इस इत्या के बाद क्या तुम्हीं ऋपने-ऋापको मुँह टिखला सकोगी ? क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें किसी भी दिन चुमा कर सकेगी ? नहीं-नहीं, मह न छिपाओ । कहो, हत्या तो न करोगी ?

'में दुनिया को मुँह कैसे दिखलाऊँगी ? दुनिया मुक्ते क्या कहेगी ?'

'एक अपराध को ढाँकने के लिए पाप की सुष्टि करोगी? लज्जा ढाँकने के लिए बच्चे का खन करोगी? कहो, जवाब दो।'

'वे ऐसा करने को कहते हैं।' कविता चुप हो गयी, विलकुल चुप। 'उन्हें मैं रोकॅ कैसे ?'—नीलिमा ने कहा।

'उनके काम की समालोचना में नहीं कर सकती। तुम्हें केवल कह इतना सकती हूँ कि कार्य-मात्र का परिणाम एक रहता है। तो उस कार्य का परिणाम चाहे जैसा निकले, कार्यकर्ता ही को वह प्राप्य भी है। तुम्हार काम का परिणाम चाहे जैसा जो कुछ हो, वह तुम्हारे सामने है। उसे तो उठा लेना तुम्हीं को पड़ेगा, दीदी। धोरज धरो, डर किस बात का है? माँ के स्नेह से विचार करो। हम माँ हैं, जननी हैं, घातक का खड्ग इमार्र लिए नहीं है। हमारे लिए तो है केवल कल्याण।'

यमुना श्राकर बैठ गयी।

'ऐसा करने के लिए वे हट करते हैं।'—मूच्छांतुर-सा नीलिमा का स्वर कमरे की वायु में माथा पीटता फिरने लगा।

'हठ करते हैं ? पति वह तुम्हारे अवश्य हैं।'

कविता के मुँह की बात मुँह में रह गयी। दोनों हाथ से मुँह ढाँककर नीलिमा चिल्ला पड़ी—नहीं-नहीं, ऐसा मत कहो।

उदास व्यथा से किवता कहने लगी—ग्रमागिन दीदी, पित नहीं तो वह तुम्हारे कौन हैं ? बाल-विघवा, ग्राम की गोद में पिली, जिसने कि कभी मर्द की छाया न रोंदी थी, उसका धर्म नष्टकरनेवाला पुरुष उसका कौन हो सकता है ? जिसके द्वार पर तुमने ग्रपना एकिनष्ठ प्रेम, पूजा की ग्रारती लुटा दी, ग्रपना सर्वस्व खो दिया, वह मर्द तुम्हारा पित नहीं, तो क्या हो सकता है ? हमारे हिन्दुस्तान में तो केवल पित-पन्नी का उच्चस्थान है, वेश्या का नई।। हाँ—तो उस पित के वचन टालने में तुम्हें द्विधा न करनी चाहिए, जो कि कापुरुष हो, समाज में ग्रपना सुनाम, लज्जा ढाँकने के लिए सन्तान-वध करे, पिता होकर भी वंश-नाश के लिए विषाक्त खड्ग उठावे, ऐसे पित का वचन हम टाल सकते हैं। यदि पित स्वार्थी है, भूल में है, पाप कर रहा है, तो स्त्री का कर्तव्य है उसे रोकना, ग्रपनी मंगलमयी बाँह में उसे स्त्रींच लेना।

'फिर तुमने पत्नी होते हुए ऐसा क्यों न किया, मामी ?—यमुना बोली किवता से।

कविता के मुँह पर पीड़ित इँसी खिल पड़ी—ऐसा क्यो न किया ? किन्तु उन्होंने तो किसी दिन पत्नी कहकर सुभे स्वीकार किया नहीं।

कविता कुछ देर चुप रही, फिर बोली—में तो इस बात को अपने तक ही रखना चाहती थी, किन्तु ब्राज तुम जबर्दस्त ब्राघात कर वैठी, यमुना! कहती थी—जो प्यार एक दूसरी स्त्री के द्वार पर लुटचुकाथ, कदाचित् मुक्तसे विवाह के पहले, तो उस प्रेम की, उस चाह की भीख में माँगती कैसे? कभी एक दिन भी तो उन्होंने—नहीं; जाने दो उस बात को। मेरी लज्जा, मेरी कथा मेरे ही लिए छोड़ दो। कहना केवल इतना है यमुना, यदि उन्होंने भूल की है, तो ब्राब भी वह सुधर सकती है। प्रकाश्य रीति से दोदी से वह ब्याह कर लें ब्रोर दुनिया के सामने अपनी सन्तान को गोद में उठा लें। पिता का काम करें। इसमें तो ब्राब केवल एक बाल-विधवा का प्रश्न नहीं रह गया, पिता का अ केठ खार प्रथान प्रश्न भी है न ?

'तुम तो श्रंधेर की बात कहती हो, मामी ! मामा-जैसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति विधवा से—विशेषतः गर्भवती विधवा से विवाह कैसे कर सकते हैं ?

'तो वह इत्या करें—यही कहना चाइती हो न ? में पूछती हूँ, प्रतिष्ठा का महत्व ज्यादा है ?'

'जरूर।' यमुना ने कहा।

'श्रोर हत्या क्या है ? पाप नहीं है ? किन्तु क्यों ? छिपकर जो काम किया जाता है, वह पाप नहीं तो क्या है ? जात्रो, तुम उन्हें समभात्रो, वह तो पशु नहीं हैं। मेरे विचार से स्नेह भी उनका क्लिष्ट नहीं है। में जानती हूँ, उनका हृदय कितना स्नेहशील है, ऊँचा है ! यदि उन्होंने एक भूल कर ली है, तो वह भूल उनके मनुष्यंत्व को नहीं ढाँक सकती।'

'दुनिया में मार-खसोट मची रहती है, वह तो केवल सुनाम ऋौर प्रातिष्ठाः

को त्रीर प्रतिष्ठित रखने के लिए न ? तो उस सम्मान, प्रतिष्ठा को पैरों तले कुचलने के लिए मामा से त्रानुरोध कैसे करूँ ?'—यमुना ने कहा।

'ठीक है ? किन्तु वास्तविक साहस स्रौर सद्भावना तथा सत्-साहस से प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ता है, घटता नहीं। श्रुच्छा, तो मैं ही कहूँगी।'

'किव, तू मेरी छोटी है। श्रीर मेंने जो कुछ किया है, उसकी चर्चा श्रव जाने दो। लिग्वी-पढ़ी में हूँ नहीं, कुछ सममती नहीं, किन्तु इतना कहूँगी कि ऐसा श्रन्वेर मत करो। में जो कुछ हूँ, उसमें सन्तुष्ट हूँ। तू श्रपनी गृहस्थी सँभाल।' नीलिमा रोने लगी।

'इस विवाह से में त्रान्तरिक सुखी होऊँगी, दीदी! सच कह रही हूँ।
-तुम्हें त्रापित मेरे लिए है, समक्ती हूँ। दीदी! तुम व्यर्थ त्रपना मन न
दुखात्रो। मेरे कहने से नहीं, वरन् त्रपने मातृ-स्नेह से सन्तान का शुभ
देखो। बस इतना ही।'

कविता के साथ यमुना भी बाहर चली गयी।

भोजन तैयार था। यमुना श्रीर पपीहरा को टूँढ्ती कविता एक कमर के बाहर खड़ी हो गयी। कुछ ऐसी बातें उसके कान में पड़ीं, जिन्होंने कि उसे भीतर जाने से रोक दिया। कविता ने सुना, पिया कह रही है यमुना से— ऐसी गन्दी बातें मुक्तसे मत कहा करों, दीदी! श्रीर न ऐसे नीच विचार मन में रक्खा करों। मैं नहीं कहती कि तुम भूठी हो, किन्तु इतना निश्चय है कि तुम गहरी भूल में हो। मेरे काका देवता हैं। यदि वह नीलिमा काकी पर स्नेह करते हैं, तो इसमें बुरी बात कौन-सी है ? श्रीर काकी की बातें जो कि तुमने श्रीनी श्री कही थीं, वे सब बातें भूल हैं, तुम्हारा श्रम है।

पिया के सामने जाकर, चिल्लाकर कुछ कहने के लिए कविता को प्रवल इच्छा होने लगी; किन्तु ऋत्यन्त सिह्णुता से उसने ऋपने को रोक लिया। यसना पर मन-ही-मन विरक्त होने लगी, उसकी बुद्धि पर हँसी। एक शिशु से वह विश्व के ध्वंस की वार्ता सुनाने लगी थी?

किन्तु फिर भी निर्बोध यसुना को कहते सुना—भ्रम नहीं पिऊ, मैं सच कह रही हूँ, जो कुछ मैंने कहा, वह सच है। घर के सब लोग जानते हैं। पिया खिलखिला पड़ी, हँसती रही, हँसती रही, पपीहरा हँसती रही। विरक्त यसुना उसका मुँह निहारती रह गयी। बोली पिया, हँसकर बोली—चुप रह दीदी। तेरी बातों से सुके हँसी आ जातो है। फूठ को तुम सब कैसे सच समके बैठी हो। अच्छा चलो, तुम्हास सामान बंधवा दूँ। तीन बजे की ट्रेन है न कल १ न जाने काकू सबेरे से कहाँ चली गई १

## [ २<sup>२</sup> ]

वसन्त-ऋतु के हिंडोले पर तब 'हिएडोल' राग अपनी भेरी बजाने लग गया था। जल, स्थल और अन्तरिच्च में सुहावनी घड़ियाँ घुली हुई थीं। वृच्च के कोटरों में पच्ची शावक की रच्चा में व्यस्त थे। कोयल, बुलबुल के गान में वे घड़ियाँ घुल चुकी थीं। दिन का सुनहरापन निकल चुका था।

श्रपने बरामदे में श्राराम-कुर्सी पर पड़ा-पड़ा निशोध दुकान के बिलों को देख रहा था। सामने के बगीचे को माली सोंच रहा था। ड्राइवर कार साफ करने में लगा था। बीच में बड़े फव्वारे में लाल, सफेद मछिलयाँ किलोलकर जल में ऊधम मचा रही थीं। श्राम की शाखा पर दबका बगला ताक में लगा था कि मछिली जरा ऊपर श्रायी कि वह दो-एक को ले भागे। पृथ्वी कर्ममय थी— व्यस्त।

विलों को निशीथ देखता जाता श्रोर घवराता जाता था—नहीं, इस तरह से मुभसे नहीं बन सकेगा। बापरे, इस महीने में सेण्ट, साबुन, कीम, पाउडर का खर्च तो देखो, पच्चीस की जगह चालीस। ब्लाउजों की सिलाई पचास। श्रन्धेर हो गया, श्रोर साड़ी का दाम कितना लिखा है, दाई सो १ हाँ-हाँ दाई सो तो है। दो जार्जेट, एक बनारसी, एक गज ब्रोकेट, एक गज प्लास। श्ररे यह ब्रोकेट श्रोर प्लास कौन-सी बला है १ इन दो गज कपड़े के दाम ही रखे हैं चालीस। ऐसे यह कौन से कपड़े हें १ श्रोर सिल्क, वायल, सुराठी इनके दाम १ नहीं ऐसे ज्यादे नहीं। तो इस महीने में मृणाल ने हठात् इतना खर्च बढ़ा क्यों दिया १

कमरे में पहुँची मृग्णाल श्रौर पित की कुर्सी में लगकर खड़ी हो गयी— यहाँ तो कोई नहीं है, फिर किससे बातें कर रहे थे, दीवाल से ?

'दीवाल से क्यों बातें करूँ, जरा इन बिलों को तो देखो। इतने ढेर से कपड़े, पाउडर, स्तो, सेएट, इस महीने में क्यों मँगवाये गये ?'

'जरूरत पड़ी थी तभी मँगाया। क्या ऋब मुक्ते नाप-तौलकर सेपट, पाउडर खर्च करना पड़ेगा?'

'नाप तौलकर ? कभी मैंने ऐसा करने को कहा है मृणाल ? मैं स्वयं साबुन, क्रीम नहीं लगाता इससे क्या । तुम्हें क्यों रोकूँ ? मेरी रुचि भिन्न है तो रहने दो । तुम मेरे घर आई हो । इसलिये तुम्हारी रुचि नहीं बदलना चाहता, पित के अधिकार से भी नहीं । किन्तु सब बातों की सीमा रहती है, जितना सम्भव हो, उतना करो । दो महीने से देख रहा हूँ इन चीजों का खर्च बढ़ता जाता है । लड़कियाँ दोनों बड़ी हो गयीं, उनको ब्याह देना है न ? लड़के भी अभी कॉलेज जायँगे और होस्टल का खर्च तो तुम जानती हो । यदि इन चीजों में हर महीने इतना पैसा निकल जाया करे तो बच्चों के लिये क्या बचेगा ? और लड़कियों का ब्याह कैसे होगा ?'

'ब्याह कैसे होगा सो मैं क्या जान्ँ!'

'तो कीन जाने ?'

'श्राज इन थोड़-से कपड़ो के लिये जाने कैसी-कैसी बातें सुनायी जा रही हैं। किन्तु उस दिन श्रनायास वे टामी कपड़े दान कर दिये गए थे। मैं भी कहती हूँ, श्राज से तुम्हारे पैसे पराये समभूँगी, छुऊँगी नहीं।'

'बस इस जरा सी बात के लिये रूठ गयीं ? चलो चलो मीतर चलो ।'— निशीथ विचलित हो रहा था। दोनों भीतर गये तो श्रादर से पत्नी को बिब्रत करता हुन्ना निशीथ कहने लगा—मैं क्या दूसरे का हूँ ? कमाता तो केवल तुम्हारे लिये हूँ. मृग्णल नाराज क्यों होती हो ? जरा धीरज से विचारो तो सही। इन चीजों में पैसा लगाना पानी में बहा देना है। दूसरी बात, एक खराब हण्टान्त बच्चों के सामने रखना है। यदि हम ही विलासिता में डूब रहेंगे, तो वे क्यों न हमारे हष्टान्त पर चलेंगे ? मुक्ते विस्मय है मृग्णल, इस विलासिता का पाठ तुमने किससे सीख लिया ?'

'इसकी जरूरत अभी कुछ दिन पहले से आन पड़ी थी। उस बात को क्या तुम नहीं जानते या समभते ?'

स्तब्ध विस्मय से निशीथ पत्नी को देखने लगा—नारी की यह कैसी हैय वृत्ति हैं ? बनाव-श्यंगार के बल पर विह पित-प्रेम पर जय पाना चाहती है : श्रात्म-सम्मान को पैरां तले कुचलने में पीछे नहीं हटती। मिचा का यह कैसा घृणित रूप है ?—विचारने को तो निशीथ इतना विचार गया, किन्तु पल-पल में वह विवर्ण भी होने लगा, किन्तु क्यों, ऐसा क्यों ? पहले तो मृणाल ऐसी नहीं थी। बनाव-शंगार के बल पर तो कभी उसने पित-प्रेम पाना न चाहा था, वरन् श्रपनी सत्ता के बल पर वह रानी बन वैठी थी। किर किस स्थिति ने उसे इतने नीचे तक उतार दिया ? मैंने ? कभो नहीं। यदि वह बिना कारण सन्देह करे तो मैं क्या कर सकता हूं ? क्या करेगी पपीहरा और क्या करूँगा मैं ? निशीथ को हँसी श्रायी—जा पिया मर्द को छु,या तक से घृणा करती है, उस पपीहरा पर यह सन्देह करती है। ज्वर के बक्त वह जो कुछ बोली थी वह तो शायद प्रलाप हो रहा होगा—प्रलाप—केवल प्रलाप ? शायद—शायद, नहीं वह तो प्रलाप हो रहा होगा। श्रोर यहाँ मृणाल व्यर्थ ईष्यों में जली जा रही है। यह मृणाल का श्रन्याय है, ईष्यों है, जलन है। न जाने ऐसे-ऐसे कितने ही कटु शब्द निशीथ मन में कहने लगा, किन्तु फिर भी न जाने क्यों मृणाल के प्रति उसका रनेह उमझसा श्राया—बेचारी मृणाल, दस बार वह मन में कहने लगा—बेचारी मृणाल।

'त् पगली है मृणाल।'—निशीथ मुसकराया। उस मुसकराहट ने मृणाल के मन की ई॰र्या पर मधु का प्रलेप चढ़ा दिया। वह भी मधुर हँसी ऋौर पति के निकट जरा खिसककर बैठ गयी।

नोकर ने द्वार पर से पुकारा-पत्र है।

पत्र देकर नौकर चला गया। एक श्वास में निशीथ ने पढ़ लिया। पत्र विभृति का था। वह लोग ऋपने घर जा रहे थे। निशीथ को मुलाकात के लिये बुलाया था एवं उसे भोजन के लिये निमन्त्रण भी दिया था।

'किसका पत्र है ?'—पूछा मृगाल ने। 'विभूति का।' 'यह कौन महाशय हैं ?' 'सुकान्त बाबू के दामाद।' 'पपीहरा तो क्वॉरी हैं न ?' 'हाँ, उनकी बहन के पति हैं विभूति।'

```
'क्या लिखा है ?'
    'म़ भोजन के लिये निमन्त्रण दिया है।'
    'जाश्रोगे ?'
    'जार्ऊगा क्यों नहीं ? रात की पैसे खर से वे लोग जा रहे हैं।'
     'मेरी ही सौगन्ध है वहाँ न जाना । यदि तुम वहाँ गये तो मैं विष खाकर
महूँगी-महूँगी-महूँगी।'
    मणाल उठकर चली गई।
    निशीथ स्तम्भित हो रहा।
    रात के स्राठ बजे मृणाल वस्त्राभूपण पहनकर स्रायी - चलो ।
    'कहाँ ?'—निद्राल भाव से निशीथ ने पूछा।
    'सिनेमा में।'
    'अभी !'
    'हाँ, अभी ! देखते नहीं, मैं तैयार होकर आयी हूं।'
    'अभी कैसे जाना हो सकता है ? और यह कोई वक्त भी नहीं है।'
    'नौ बजने को है। वक्त कैसे नहीं है ? मैं तो चल्गी ही।'
    'माई के साथ चली जायो। मुक्ते य्राज काम बहुत है।'
    'बहाना करते हो । अञ्छा न जान्रो ।'--वह मुँह बनाकर चली गयो ।
    निशीथ कुछ देर बैठा रहा । फिर भीतर जाकर पत्नी से पूछा-तुम गई
नहीं ?
    मृगाल चुप रही!
    'क्यों न गयी मृशाल ?'
    'नहीं।'
    'चलो न, मैं तैयार हूँ।'--हँस रहा था निशीथ।
    'श्रौर मैं नहीं हूँ।'
    'यह श्रन्छी दिल्लगी है। चलो ! बन्चे भी भला क्या सोचते होंगे ?'
    'चाहे कुछ सोचे, मैं नहीं जाने की।।'
    'श्रच्छा भाई, माफी माँगता हूँ, श्रव तो चलो।'
    मृणाल प्रसन्न हँसी के साथ उठी।
```

'लड़िकयाँ कहाँ हैं ? वे न चलेंगी ?'—निशीथ ने पूछा । 'नहीं।'

'क्यों नहीं ? बुला लो उन्हें ।'

'वे कल चली जायँगी।' कहकर मृगाल गाड़ी में बैठ गयी।

गाड़ी कुछ दूर निकल गयी तो मृणाल ने कहा—नहीं, आज सिनेमा न चलुँगी। चला, जरा यों ही घूम आवें।

'ग्रन्छी बात है।' उत्तर में निशीथ ने कहा।

शहर के बाहर खुली हवा में गाड़ी उड़-सी चली। ऋचानक मृगाल चिल्ला पड़ी—रोको, रोको।

'क्यों, क्या बात है ?'

'स्टेशन चलूँगो ।'

प्रगाढ़ विस्मय से निशीथ चुप रहा। प्रश्न-उत्तर करने को उसका जीन चाहा—न चाहा। वह थक-सा गया थान।

मृगाल कहने लगी — भूल गयी थी। विमला आज आनेवाली है। सवेरे उसकी चिट्टी मिली थी। जब यहाँ तक आये हैं तो चलो जरा स्टेशन में देख लें, वह आयी है या नहीं।

निशीथ कुछ न बीला। गाड़ी से उतरा ख्रीर चलने को हुआ।

मृगाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद इठलाती सी प्लेटफार्म पर चली गयी।

उन सबने निशीथ को देखा।

विभ्ित ने कहा—तुम्हारे लिए हम सब भूखे बेठे रहे निशीथ। जब आते न दिखे तो लाचारी से हम ही ने खा लिया। आये क्यो नहीं।

'श्राप भी कैसे हैं निशिथ वाबू, दिन-भर हम सबने मिलकर रायी बनायी श्रीर भुखों मरी।'—हँसती हुई पपीहरा वोली।

पित को खींचती हुई मृग्णाल बोली—जोर से सिर दर्द होता है, घर चलो।

अत्यन्त करुणा से निशीथ ने पत्नी को देखा, फिर पिया से बोला-

श्राज जरा व्यस्त रहा पिया देवी, समा करना श्रीर विभ्ति, यमुना देवी, श्राप भी। श्रच्छा नमस्कार।

वे चले गये तो यमुना ने कहा---क्या यह निशीथ बाब की पत्नी है ? 'हाँ।' कविता ने उत्तर दिया।

'केसी त्रासभ्य है, न स्वयं बोली, न निशीथ बाबू को वात करने दी। जैसी तो ग्रसभ्य है वैसी ही घमिएडन ग्रीर ग्रशिचिता।'--यमुना ग्रकेली ही बड़बड़ाती रही।

[ ३० ] उस घर में जाने एक कैसी उदासी छाई हुई थी ! वैसी सुहावनी वसन्त-ऋतु भी मानो उस घर में मूक, बधिर थी--ग्ँगी-सी, व्याधि-क्लिष्ट एक द्मय रोगी-सो निर्जीव।

यमुना चली गयी थी। पपीहरा वायु-परिवर्त्तन की व्यवस्था में व्यस्त श्रौर कविता न जाने कौन-सी धुन में सुध-बुध बिसार बैठी थी, एक तपस्विनी-सी श्रौर उस दांखया नीलिमा के मन की कथा तो वही जाने ?

प्रातः काल पिया सोकर उठी तो द्वार के बाहर मेंट हो गयी कविता से । वह जाना श्रीर पिया उसे रोकना चाहती थी-काकृ, तुम रोती थीं।

'मैं ? तो किस दुःख से रोऊँ ?'

'तुम मुभरें उड़ती हो ? भूठ बोलती हो, काकृ ? मानती हूँ कि भूठ बोलना भी एक ब्रार्ट है। किन्तु तुम-सी स्त्री के लिए नहीं। तुम भूठ नहीं बोल सकती हो, काकू। मैं जान लेती हूँ चाहे तुम अपने को कितना भी छिपास्रो।'

'भूठ केसा ? मच्छर बहुत थे। रात में सो न सकी।' पिया खिलखिला पड़ी - ग्रन्छा जाग्रो, काकृ ! तुम पर दया ग्राती है।

मसकराती कविता चलने लगी।

पिया ने पुकारा - सुनो तो । तुम्हें जाने क्या हो गया है । वायु-परिवर्तन की बातों में ध्यान नहीं देतीं। सब तैयारी हो गयी है। कल बाम्बे-मेल से चलना होगा, समभीं ?

'कल नहीं, मेरी पिया रानी, केवल एक सप्ताह श्रौर ठहर जा। फिर सब लोग खशी से चलेंगे।'

'क्यों काकु ?'

'एक जरूरी काम है।'

'कौन-सा ऐसा काम है ?'

'वह काम ही ऐसा है पिया, कि उसे किये बिना मैं स्वर्ग में जाने को भी तैयार नहीं हूँ।'

'ऐसा ! क्या मैं नहीं सुन सकती।'

'क्यों नहीं।'—-ग्रसंकोच किवता कहने लगी—-ग्रौर वात ही ऐसी कौन-सी छिपाने की है ? तुम्हारे काका की शादी कर लूँ तो चलूँ।

'फिर भी वही काकावाली बात ।'—िपया का जी जाने कैसा उदास हो गया। उसने पूछा भी नहीं कि ऐसा क्यों कर रही हो ख्रौर नयी दुलहिन कौन है। नहीं, वरन् वह भाग गयी, भाग गयी। पिया—पपीहरा मीठी खुशी-सी, शान्त हँसी सी पपीहरा—भाग गयी, भाग गयी।

ं काका के विषय में वह कुछ सुनना नहीं चाहती। चिकत कविता कुछ देर चुप खड़ी रही, फिर पित के कमरे में चली गयी।

पहुँची तो पाया उसने सुकान्त को श्राँख बन्द किये पड़े। यह कमरा उसके पित का था; किन्तु उक्षका नहीं।

किवता ने एक त्र्यकम्पित दृष्टि से कमरे को देखा। एक विराट् विलासिता की छाप लिये कमरा मृक नहीं — मुखर रो रहा था। उसका मन कदाचित एक बार ललचा-सा उठा — उस विलासिता, उस प्रेम के राज्य में त्र्यपनी भी एक हलकी-सी छाया, छोटी स्मृति खोज निकालने के लिए; किन्तु पाया उसने कुछ भी नहीं। छोटी-सी खोई हुई स्मृति १ खोये हुय, हलके चुम्बन १ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।

उस पलंग पर पड़े व्यक्ति उसके पित थे; किन्तु कैसे पित ?—पलभर के लिये उसके मन में विचार उठा—मेरे तो वह पित हैं; किन्तु कैसे पित ? दो छोटे ऋच् र उसके मन के भीतर व्यंग्य, पिरहास से धूम मचाने लगे— पित —पित —पित ।

पत्नी को देखकर विस्मय से नहीं, किन्तु एक ख्रवसाद से सुकान्त उठकर बैठ गये---- ख्राख्रो कविता, बैठ जाख्रो । कविता सहमकर कुसीं पर वेठी, ऋसंकोच बोली—ऋाप दीदी के पति हैं, तो उस पतित्व को दुनियाँ के सामने स्वीकार करने में हानि क्या है ?

मुकान्त का स्वर भारी हो गया—हानि क्या है; किन्तु ग्रपना श्रपराध मैं तुमसे नाटकीय ढंग पर च्नमा कराना नहीं चाहता कविता। मैं स्वार्थी हूँ, पशु हूँ, किन्तु फिर भी तुम्हारे जीवन को किस तरह मैंने नखों से छिन्न-भिन्न कर डाला है, उसके लिए च्नमा-प्रार्थना कर एक नाटक की सृष्टि मैं कभी भी नहीं कर सक्गा। तुम कहती हो हानि क्या है ?

'मेरी बातें मेरे ही लिए छोड़ दीजिए। ग्रपने जीवन से समभौता कर लूँगी।'

'जानता हूँ किवता, तुम देवी हो। श्रोर उस देवी को पशु की रक्त पिपासा की श्राहुति भी नहीं बनाना चाहता। पशु हूँ, किन्तु पशु भी कभी देवी का ध्यान कर लेता है श्रोर वह ध्यान ही उसका चरम लाभ है, वही है पशु जीवन का वरदान। तुम कहती हो हानि नहीं है ? परन्तु मैं कई बातों के लिए श्रसमंजस में पड़ गया हूँ।'

'वह कैसी भी जटिल समस्या क्यों न हों, किन्तु सन्तान के कल्याण के आगे कोई भी समस्या नहों उठ सकती। आप सन्तान के पिता हैं।'

सुकान्त ने सर नीचा कर लिया।

'शायद यह समस्या प्रतिष्ठा, सम्मान श्रौर पिता को लेकर है, श्रौर— श्रौर, शायद उस समस्या में मैं भी कुछ, उलभ्कसी गयी हूँगी। कदाचित् यही है श्रापको समस्या।'

सुकान्त ने मुँह फेर लिया, उनका ऋार्त स्वर कमरे के कोने कोने में सिर पीटता फिरने लगा—चुप रहो कविता, चुप रहो । ऋाज कैसी कैसी बातें तुम करने के लिए ऋायी हो ? नहीं, मैं सच सुनना नहीं चाहता, कूठ में सना पड़ा रहना चाहता हैं।

'किन्तु त्र्यापके लिए तो वैसा नहीं हो सकता है। त्र्याप सन्तान के जन्मदाता हैं, पिता हैं।'

'कुछ नहीं। मैं किसी का कोई नहीं। यदि भूल की है, तो भूल ही को निर्मूल समक्तना चाहता हूँ। मिथ्या को सत्य मानना चाहता हूँ।'

'पिता को सत्य मानना श्रौर मिथ्या वर्जित करना है। श्राप पिता हैं।'

'सुन लिया, सहस्र बार सुन लिया कि मैं पिता हूँ। पिता—पिता—। तो सुफे करना क्या है ?'

'वास्तव को प्रतिष्ठा दे, सन्तान को पितृ स्नेह से गोद में उठा लेना।' 'मैं तैयार हूं ?'

'फिर देर न करें। कल वैदिक मत से विवाह हो जाय।' 'कल ही ? क्या दो दिन विचार करने का समय न मिलेगा ?' 'नहीं।'—न्याय-विचारक की भॉति गम्भीर स्वर से कविता कह उठी। 'ग्रच्छी बात है। परन्तु पिया के सामने मैं ऐसा करूँ कैसे ?'

उस स्वर को सुनकर कविता का चित्त, स्नेह, दया से भर उठा । बोली— श्राप लिंजित, संकुचित किस लिए हो रहे हैं ? पिता के सत्कार्य से, वास्तविक कर्तव्य से, यथार्थ साहस को देखकर पपीहरा सन्तुष्ट होगी, श्रौर पृथ्वी खुशी मनायेगी एवं देवता देंगे श्राशीर्वाद । घातक के खडग से श्राप सन्तान को बचा लेंगे, उसका वास्तविक श्रिधकार उसे देंगे, इसमें हँसने की, निन्दा की, धिक्कारने की कौन-सी बात है ?

'श्रच्छा, मैं तैयार हूँ।' कविता चली गयी।

बात जब हरमोहिनी के कान तक पहुँची, तो उन्होंने ऋपना सर पीटकर खून बहा लिया। हिन्दू के घर की बाल-विधवा का पुनर्विवाह ? वाप रे बाप, कैसा ऋन्धेर है। सुन्दि डूव जायंगी, डूव जायगी। सत्य, सुन्दर कुछ, न रहने पायेगा। रो-पीटकर उन्होंने ऋन-जल त्याग दिया।

श्राधीरात में कविता माँ के सिरहने बैठ गयी—किस लिए श्राज तुम ऐसा कर रही हो, माँ ? जरा विचारो तो सही ।

उन्मादिनी-सी माँ उठ वैठीं—मेरा सर्वनाश हो गया। दुनिया को मुँह कैसे दिखाऊँगी ?

'वास्तविक स्रपराध को छिपाकर दुनिया के सामने साधु बनना एक पाप है, माँ। स्रोर इसलिए हम सब उस पाप से बच्च रहे हैं।'

'चल हट, दूर हो मेरे सामने से।' 'जरा सा तो समको माँ।' 'ऋरे! मैं क्या समभूँ ! मेरे सात पुरखे नरक में ड्रव जायँगे । हिन्दू की विधवा का विवाह न कोई शास्त्र में है, न धरम में।'

'बाल-विधवा का विवाह शास्त्र-संगत है। कौन कहता है कि नहीं है? यदि पहले ही दीदी को ब्याह देती तो ऐसा दिन आता ही क्यों।'

'चुप रह । उसी सत्यानाशिनी के लिए मेरा धर्म-कर्म सब विगड़ा ।'

'चिल्लाश्रो मत । सनो तो सही । उस बेचारी को क्यों कोसती हो : वह तो जनम-दुखिया है । न वह लिखना जानती है, न पहना ? पाप-पुराय भी नहीं पहचानती। कह दिया कि यह पाप है. श्रीर बस. पाप के रूप को कभी उसे पहचानने का ग्रवसर भी दिया था ? पुरुष से उसका परिचय कराया था ? ब्रह्मचर्य का नियम बचपन से उसे पालन कराया था ? ब्रह्मचर्य के श्रम को किसी ने उसे समभाया था ? उस स्रोर उसकी रुचि कभी तुमने कराने की चेष्टा की थी ? दुनिया ने उसे दिया था क्या ? कहो न ? चुप क्यों हो ? क्या दिया था ? मैं तो जानती हूँ — उसे क्या दिया था । केवल ऋविराम लाञ्छना, परिहास और दरिद्रता, केवल परिश्रम एवं नियमों का एक काला पहाड़. बस । दिया था इससे ज्यादा कुछ ? तिल भर भी ज्यादा, कुछ ग्रच्छा; किसी दिन भी कुछ दिया था उसे ? जरा-सो सहातु भूति भी तो नहीं थी उसके लिए। मैं पूछती हूँ, उस ग्रापढ ग्रामीण विषवा के सहारे के लिए एक हल्का-सा तिनका भी कभी उठाकर घर दिया था उसके हाथ पर ? नहीं, कुछ नहीं, मैं जानती हूँ, कुछ नहीं । ग्रौर उसी विधवा से दुनिया यदि बड़ा-सा त्याग मॉग बैठे, तो वह उसे कहाँ से दे सकती है ? मैं तुम्हों से पूछती हूँ—माँ, तुम हत्या चाहती हो या रचा ?'

तिकये के भीतर यहिंगा ने अपना मुँह छिपा लिया। किवता चुपके से उठी और अपने कमरे में चली गयी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि नीलिमा के रुद्ध कमरे में भॉककर देखे, परन्तु वैसा उसने कुछ न किया, अपने कमरे में जाकर वत्ती बुभाकर पड़ रही। कौन जाने, उस अधेरी रात में उसकी ऑखों में नींद रही या ऑस् ?

## [ ३१ ]

उस दिन का सबेरा कविता के द्वार पर प्रलय के रूप में आ जायगा, इसकी खबर किसे थी ? भलमलाती धूप उस बृहत् मकान के दालान, कमरों से आती

हुई श्राघे श्राँगन में फैल चुकी थी, किन्तु उस श्रामागिन नीलिमा की रुद्ध खिड़की के मीतर पहुँच न पायी थी। फिर इसकी खबर भी कौन रखता ? सब श्रपनेश्रपने काम में व्यस्त थे।

पपीहरा किस लिए उस वन्द कमरे के ठीक सामने उस दिन थमथमाती रही, सो वह स्वयं ही नहीं जान सकी। सॉकल खटखटाने लगी कोई उत्तर न मिला, तो चिल्लाकर पुकारने लगी—नीलिमा काकी, श्रो काकी, श्री सुनती हो ? जाने नीलिमा काकी कैसी सोती हैं। बाप रे बाप, नौ बजे तक यदि मैं सोऊँ, तो मेरा जी वबराने लगे। नहीं, वे उठने की नहीं। चलो, जरा टहल श्रायें—पपीहरा चलने को हुई। कविता वहाँ से निकली, तो हँसकर बोली—श्रकेली बकती हो या कोई सुनता भी है पिया ?

'देखो न, वह वेखबर कैसी सो रही है ? नौ बजते होगे ?' 'नौ नहीं, साढ़े नौ हो गये । क्या दीदी उठी नहीं ?' 'त्रौर कह क्या रही हूँ ?'

कविता ने जोर से दरवाजे पर धका दिया—एक, दो, तीन, श्रीर देती ही चली गयी। किन्तु नहीं भीतर जीवन की श्वास नहीं उठ सकी।

वर के दास दासी, हरमोहिनी सब एकत्र हो गये। बाहर खबर गयी, एवं सुकान्त पहुँचे। तब दरवाजा तोड़ने का परामर्श हुया। दरवाजा तोड़ा गया। प्रायः एक साथ सबकी दृष्टि कमरे के भीतर चली गई। मृत्यु के साथ जीवन के युद्ध से कमरा ध्वस्त, त्रस्त, मिथत हो रहा था। एक ख्रोर जल-सृत्य सुराही दूटी पड़ी थी, कदाचित् तृष्णार्त्त नीलिमा उसके जल से न द्र्याती हो ख्रोर मारे प्यास के अन्त तक सुराही तोड़कर उसके दुकड़ों को स्रुखे ख्रोंठ से चूसा हो। कमरे के बीच में उसका विवस्त शरीर पड़ा था। सिर के बाल विवरे, ख्राँखें फटी थीं। सुराही का एक बड़ा-सा दुकड़ा उसके स्पन्दन-हीन दृदय पर पड़ा हुद्या था; पेट फूल गया था, जीम निकल ख्रायी थी, ख्रोठ नीले पड़ गये थे। एक स्थान में वमन पड़ा था, पलँग के तिकये, चादर घर के चहुँख्रोर इस तरह ज्ञित थे कि मौत से वे सब युद्ध करते-करते हार गये हो ख्रौर विजयी मृत्यु उनको दलती, रौंदती निकल गयी हो। नीलिमा के परिर्धय वस्त्र के दुकड़े इधर-उधर फैले पड़े थे, वाक्स उल्टा पड़ा था। चहुँख्रोर एक विभीषिका छायी

थी श्रीर उस विभीषिका के बीच में, जमीन पर श्राँख फाड़े पड़ी थी नीलिमा। प्याले के तरेट में जरा-सा कुछ लगा था, एक गिलास पास में लुढ़का पड़ा था। श्रपने मुँह पर श्रॉचल ढाँककर हरमोहिनी वहीं पर वेठ गर्या। श्रपराधिनी सन्तान की माता थी वह, उन्हें रोने का श्रिधकार कहाँ था? सुकान्त सिहर उठे, मुँह फेर लिया। नहीं, उस हश्य को देखने का साहस उनमें था नहीं। पपीहरा शव-सी खड़ी रह गयो श्रीर किवता का संशाहीन शरीर जमीन में लुढ़क रहा। डाक्टर श्राया। उस समय कमरे में नोलिमा के शव के सिवा एक व्यक्ति श्रोर था, जो कि सिर नीचा किये चुपचाप वेठा हुश्रा था। देखना कर्तव्य था; इसलिए डाक्टर ने मृत शरीर को धुमा-फिराकर देखा। उस प्याले में घुली श्रफीम को भी देखा। कहा – श्रफीम से श्रात्म-हत्या हुई है, प्राण् निकले कोई तीन घरटे हए होंगे।

डाक्टर चला गया । बड़े घर की बात थी, दवा ली गयी ।

केवल तीन घरटे हुए इसे मरे — मुकान्त उस रुद्ध कमरे में मृत नारी के निकट बैठे विचारने लगे — तीन घरटे पहले तक । शायद यह माँ होने की खुशी में मस्त रही होगी और न जाने वह कौन-ही विराट् लज्जा, कौन-सा विराग, कोन-सी वह ग्लानि उस खुशी को अजगर की तरह धीरे-धीरे निगलती चली गयी होगी। कोन-सी वह सर्व प्रासी उपेचा, निरादर, अवहेलना उस खुशी का गला दया बैठी होगी, जिसमें कि तिल-तिल में खुट-बुटकर उस खुशी की मृत्यु हो गयी होगी। किन्तु, फिर भी, शायद इस स्त्री के अन्तर की स्नेहमयी माता जीना चाहती रही होगी और उस आगतप्राय जीव के लिए आरती का दीप उजियार लिया होगा।

कदाचित् श्रपने शिद्धु के बारे में उसने स्नेह से सोचा होगा—मेरे बच्चे के रूप में कहीं श्रीरामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकान्द, राम लद्मण, श्ररे कहीं किंव-गुरु तुलसीदासजी, कोई राष्ट्र का नेता, कोई विश्वपिय शिल्पी, कोई श्रेष्ठ चिकित्सक, कोई श्रमर वैज्ञानिक तो नहीं श्रा रहे हैं ? श्रोर इसने तमो-तभी विचार लिया होगा—श्रसम्भव बात ही इसमें कौन-सी हैं ? हम नारियों ने तो एक दिन उनको जन्म दिया था श्रोर देती चली श्रा रही हैं। बस इतना विचार लेने के बाद इसका मन गर्व, श्रानन्द से भर गया होगा।

किन्तु इसके बाद फिर भी पृथ्वी की विमुखता ने इसके हृदय के सारे सौंदर्य,

स्नेह को चृस लिया होगा ख्रीर उस विमुखता नें कल्याणमयी माता का गला घोंट दिया होगा । स्त्रीर उसके बाद १ उसके बाद भी शायद इसने मौत को न चाहा होगा। सहारे के लिए एक छोटी-सी नौका दूँ दती फिरी होगी। इस विशाल पृथ्वी के कोने-कोने में ढ़ँढती फिरी होगी। श्रीर श्रवलम्बन के लिए जब एक तिनका भी न मिला होगा, तब इसने श्रक्कलाकर मौत को पुकारा होगा, उसकी गोद में जाने के लिए विनय के साथ बाँह बढ़ा दी होगी। तब मौत भी इससे व्यंग्य कर पीछे हट गयो होगी। जीवित स्रौर मृतलोक की त्याज्य जननी नारी के नेत्र तब एक ऋपूर्व-श्री से उद्भासित हो गये होंगे ऋौर इसके बाद ? इसके बाद ज्वालामुखी का अग्नि-कुएड फट पड़ा होगा और उसमें का हत्यारा दैत्य दोनों हाथ में ग्राग्नि-स्फ़्रांलंग लिये इसके सामने खड़ा हो गया होगा। उस आश्रय को देखकर गर्भवती एक बार कॉपी होगी, पीछे हटी होगी, भागना चाही होगी। परन्त फिर भी उस आश्रय को छोड़ न सकी होगी। दैत्य के हाथ से इसने प्याला ले लिया होगा, उसे मुँह से लगा लिया होगा! किन्तु फिर भी शायद वह जीना चाह रही होगी, उस स्त्रानेवाले शिशु को मन में प्यार किया होगा। उसे एक बार देखना चाहा होगा। पल-भर के लिए तज्यार्च हृदय से लगा लेना चाहा होगा। उसके जन्मदाता पिता की गोद में च्चण-भर के लिए बच्चे को देना चाहा होगा श्रौर तब-उसने जीना चाहा होगा, जीना चाहा होगा । दैत्य के त्राश्रय को त्र्यस्वोकार कर तब इसने युद्ध घोषणा कर दी होगी । इसने जीना चाहा होगा, जीना चाहा होगा। दैत्य से युद्ध करते-करते यह थक गयी होगी। एक पल में सब कुछ व्यर्थ हो गया होगा। एक नशे में मस्त यह पड़ रही होगो । अनितम समय कदाचित् इसने किसी एक को पुकारा होगा ! श्रीर तन्द्रा-श्राच्छन नेत्र बार-बार द्वार के प्रति उठे होगे एवं निराश व्यथा से दृष्टि मुर्च्छात्रर हो गयी होगी।

श्रवसे लेकर तीन घंटे पहले तक माता का हृदय शिशु के लिए व्याकुल रहा होगा। श्रार धवसे पीछे ? नहीं नहीं, इसके भी पीछे की बात सुकान्त नहीं सोच सकते। श्राच्छक्त-से सुकान्त बेठे रह गये। खिड़िकयाँ भीतर से बन्द थों, द्रवाजा भिड़ा हुश्रा था। श्रीर उसके भीतर समाधि लगाये बैठे थे जमींदार। सुकान्त को लगा, उसके चहुँश्रोर श्रन्थकार था। सुकान्त उठने को हुए। किन्तु

फिर भी न-जाने क्यों वहाँ से हट न सके । लगा -- कमरे के कोने-कोने में कोई फसफसाकर रो रहा है। उसने ब्रॉख पसारकर देखा—नहीं, कुछ नहीं है। सुकान्त एकदम चिकत हो गये ! रामांचित सुकान्त ने देखा-एक सफेद वस्त कुछ दूर पर पड़ी है। उन्माद से मुकान्त देखने लगे --देखनं लगे। बच्चा रो उठा-मिऊँ-मिऊँ। बच्चा-मेरा बच्चा, नीली का बच्चा!-एकदम सुकान्त के मन में श्राया-वच्चा जो कि रो रहा है-वह नीलिमा का है ! उन्होंने जोर से ऋॉखें बन्द कर लीं। — मिऊँ-मिऊँ पुकार इस बार बिलकुल उनके निकट से स्रा रही था। स्रापने स्राप सुकानत के नेत्र खुल गये। सीये नीलिमा पर जा गिरी वह विह्वल दृष्टि । सुकान्त की विस्फारित दृष्टि उसी स्थान पर विमृद्ध-सो हो गयी। उस विमृद दृष्टि ने देखा, नीलिमा ऋषि फाइ उसे देख रही है श्रीर बच्चा उसके हृदय पर बैठा उसे पुकार रहा है -मां-मां ! सुकान्त ने सुना—मिऊॅ-मिऊॅ- नहीं १ वह पुकार रहा है माँ—माँ। बच्चा-बच्चा, नीला नहीं ? मैं देख नहीं सकता । सुकान्त ने ऋाँस्यं वन्द कर ला । उन रुद्ध नेत्रों के भीतर एक नग्न रमणी साकार हो उठी श्रोर एक तुपार-प्रभ्न वच्चे को गोद में दबाकर उनके निकट त्राकर खड़ी हो गयी। वच्चा पुकार उठा - मिऊँ-मिऊँ। सुकान्त के वस्त्र को धीरे से किसी ने खोंचा। एक चीत्कार, उसके बाद जमींदार दरवाजे से टकराकर गिर पड़े। नीलिमा के कमरे में बिल्ली ने बच्चे दिये थे न ।

जब राजा के बिना राज्य अचल नहीं होता है, तब नीलिमा-जैसी एक अमागिन स्त्री को मृत्यु से जमादार-परिवार सचल अवस्था में रह के सब लोग उदास रहे थे; किंतु उन उदास महीनों के कटने के साथ-ही-साथ हँसी-खुशो, काम-काज ने अपना-अपना स्थान अधिकार कर लिया। केवल किंवता का गाम्भीय जरा और बढ़ गया, हरमोहिनी के आँस् रात की चुप्पी।में भरने लगे आर उस दुखिया के लिए पपीहरा का दीव श्वास पृथ्वी के कोलाहल में छिपा रह गया। कोई जान न सका, समफ न पाया, वरन् पृथ्वी धारणा भी नहीं कर सकी कि नीलिमा के लिए पिया के हृदय में कैसी व्यथा, सहानुम्ति भरी हुई है। लोक-हिट के बाहर वह उसके लिए रो लेती। यदि कोई पूछता तो कह देती—सर्दी से आवाज भारी हो रही है और ऑखें फूली हैं।

उस दिन सबेरे से ख्राकाश में काले मेंह के टुकड़े जम रहे थे। सन्ध्या होते तक बूँदें बरस पड़ीं।

कविता को काम-धन्वे से ग्रवसर मिला तो पिया के कमरे में चली। ग्रव पूरी गृहस्थी उसके सर थी, पर्दा हटाकर वह भीतर गयी. किन्तु द्वार के भीतर पैर रखते ही उसके पैर श्रचल-से हो रहे—इस चंचल स्वभाव की दुर्दान्त लड़की पिया को ऐसा कौन सा आवात मिल गया, जिससे कि वह बाहर के कोलाहल को त्यागकर, एक ऐसी खशी भरी सन्ध्या में घर के कोने में उदास बैठ सकी है ? इस बात को विचार कर कविता का मन उदास हो गया । पिया वैसी ही खिड़की पर खड़ी रह गयी और कविता धीरे से उसके पास पहुँच गयी। किन्त इस बार उसके विस्मय का ठिकाना न रहा। पिया रो रही थी-पिया रो रही थी। पिया-पपीहरा रो रही थी। ऋपने विवाहित जीवन में कविता ने इस लड़की को सदा पाया है-एक छलकती हुई, गीत-मुखर नदी सी-ग्रानन्द से इठलाती । शोक, दुःख, निरानन्द कहकर दुनिया में कोई वस्तु रह सकती है-ऐसा त्रामास उस हँस-मुख लड़की में कभी भी नहीं पाया गया था। सो ऐसा उलटा होते देखकर कविता को विस्मय के साथ व्यथा भी अनुभव होने लगी। विरमय से वह सोचने लगी - ऐसी व्यथा को इस तरुगी ने कहाँ छिपा-कर रख छोड़ा था ? वह ऐसा कौन सा दुःख है, जिसने कि उस विजयी हृदय पर जय पा लिया है ? इस शिशु स्वभाव में वृद्धत्व कहाँ से ग्रा गया ? किन्त वह वेदना तो सामान्य न होगी, जिसने कि इस हँसी की फ़लफड़ी में ग्राँस की नदी बहा दी। ऐसे विचार उठते ही कविता एकदम सिहर उठी।

बड़े ब्रादर से कविता ने पुकारा-पिया रानो ?

जल्दी से पिया ने ऋाँसू पोछ लिये। हँसने के न्यर्थ प्रयास से उसके मुख की रेखाएँ कुञ्चित होने लगीं। बोली—कब से पीछे खड़ी हो ?

कविता चुप रहो।

'बूँ दें देखने में ऐसी लगी कि तुम्हारा स्नाना नहीं जान सकीं। कैसी सुहावनी बूँ दे पड़ रही हैं काक़्, देखती हो न ?

पिया की उस गोपन-वृत्ति ने कविता का मन और भी उदास कर दिया। गोपनता के त्रावरण में पिया एक साधारण स्त्री-सी लगने लगी श्रौर जिस साधारण स्त्री से किवता की जान थी न पहचान । इस पिया को स्वीकार करने में उसका जी दुखने लगा। कहा किवता ने — मेरी पिया, वेदना के किस स्त्रातल में तुम झूब रही हो ? यह सब कुछ, हम स्त्रियों को सोहाता है, तुमें नहीं सोहाता पिया।

'तो तुभे क्या सोहाता है ? क्या मैं मर्द हूँ ।'—िपया हँसने लगी । 'नहीं, मर्द में ऐसा साहस कहाँ है ?'

ऋव पिया खिलखिला पड़ी——ऋरे, मर्द भी नहीं ? नर नहीं, नारी नहीं, तो मैं हूँ कौन ?

'एक उल्का।'

'उल्का ? तो क्या पृथ्वी को भस्म करने के लिए मैं स्त्रायी हूँ ?'

नहीं, सब कुछ नियम बदल देने के लिए, श्रीर श्रपनी ही प्रचएड शिखा में स्वयं मस्त रहने के लिए। जीवन श्रीर मृत्यु, स्नेह-प्रेम की परिधि के बाहर, दूर—बहुत ऊपर उल्का का निकेतन है। तू एक उल्का है पिया।

'श्रोर मेरी काकू है एक पहेली; जिसे मुलभाते-मुलभाते उल्का की शिखाएँ निस्तेज पड़ गयीं; किन्तु पहेलो न मुलभा सकी।'

किवता भी मुसकरा पड़ी — चलो श्रच्छा ही हुत्रा। पहेली सुलभाने में मेरी पिया लगी रहेगी। श्रौर देश-सेवा की धुन उसके सिर से निकल जायगी। श्रच्छा हुशा।

'सेवा ? सेवा मैं कहाँ करती हूँ काक ?'

'सेवा नहीं तो यह क्या है ?'

'इसे देश-सेवा नहीं कहते। कभी चली जाती हूँ बस। किन्तु इससे तुभे ऐसी तृष्णा क्यों है ?'

'वितृष्णा नहीं रानी। डर कहो। मुक्ते सदा डर लगा रहता है।' 'डर लगा रहता है ?'

'हॉ, डरती हूँ कि कहीं तू जेल न चली जाय।'

'जेल जाना कोई पाप है ?'

'सो मैं नहीं जानती। जानती केवल इतना हूँ, मेरी सुखी पिया उस जीवन की कठोरता को न सह सकेगी। स्वास्थ्य बिगड़ जायगा ?' 'ठहरो ठहरो। बात पूरी कर लेने दो। हाँ, स्वास्थ्य बिगड जायगा— ऋौर पिया मर जायगी। बस इसी मृत्यु का तुम्हे डर है न काकु ?'

'हाँ, है। कौन मेरी दो-चार पिया हैं।' ऐंठकर कविता ने कहा।

'तो मरना ऐसा खराब, ऐसा डराबना कहाँ है काकू ? तुम डरती क्यों-हो, एक दिन तो सबको मरना है न ?

'मात खराव नहीं है, डरावनी नहीं है ? कह क्या रही हो ? क्या दीदी की मृत्यु को ऐसी जल्दी भूल गयी ? उस हश्य के स्मरण से अब भी मेरा जी वबराने लगता है।

'भूल तो तुम कर रहीं हो काकू। वह मौत नहीं, आत्म-हत्या थी और इसिलए उसके रूप को हमने वैसा कुत्सित, वैसा भयावह पाया था। तापस कुटीर की शान्त छाया में जो गहरी रात की एक धूमायित परछायीं पड़ जाती है, पर्वत के रन्ध्रों से जो एक तृतीय प्रहर की धूमिल रात्र फाँकने लगतो है, वस वहीं तो है मृत्यु का वास्तविक रूप। उस शान्त, निरुद्वेग धूमिल मृत्यु में भय, डर कैसा? वन के गहन में कभी गयी थी? नहीं? किन्तु यदि जाती और मध्याह वेला में कान लगाकर सुनती तो मृत्यु की लघुचरण-ध्वान को वहाँ सुन पाता। उस ध्वान में न उत्ताप रहता है, न उष्ण्वा रहती है; एक शान्त, निद्रालु श्री, निष्ठ तन्द्रा—बस। वन के निविड़तम प्रदेश में जो एक तन्द्रा भरी रहती है, उससे यदि तुम्हारा परिचय हो जाता तो तुम जान जाती, मृत्यु कैसी आछुन तन्द्रा की मिष्टता से भरी हुई है। चलोगी काकू—मेरे साथ वन में?'

'तू घने वन में कभी गयी थी ?'—किवता के कंठ में विस्मय था।
'ग्रानेक बार।'
'ऐसा मत करना पिया।'
'क्यों ?'
'वहाँ जाने कितने हिंख जन्तु रहते हैं।'
'तो वहाँ न जाया करूँ ?'
'नहीं।'—किव ने कहा।
'ग्राच्छी बात है।'

'इधर-उधर को बातो में तुम मुफे बहका रही हो पिया! किन्तु उम बात को जाने बिना तुफे छुट्टी न मिलेगी।'

'कौन-सी बात काकू ?'

'तरे रोने का मुक्ते वैसा विस्मय नहीं है जैसा कि उसे छिपाने का।' 'किन्त सब बात कहीं कही जा सकती है ?'

'मुभे विश्वास नहीं है पिया कि मुक्ते छिपाने को कुछ बात मां तेरी रह सकती है।'

'है काकृ !'-शान्त स्वर से वह बोली।

देर के बाद किवता ने कहा-मैं कुछ-कुछ सममती हूँ पिया। किन्तु, एक दिन तुम्हीं ने कहा था कि निशाध के लिए तुम्हे रोने की जरूरत कमा न पड़ेगी।'

पिया जोर से हँसी ऋौर देर तक वह हँसती ही चली गयी। 'चुप रह पपीहरा।'—खिसियाकर कवि ने कहा।

'उन्हें क्यों खींचती हो ? यदि ऋाज तुमने पिया की ऋाँखों में ऋाँम् देखें भी हो तो भूल जाऋो। सच कहती हूँ ऋाँस् का घोषाल से बिलकुल सम्बन्ध नहीं है। उनके लिए में रोऊँगी ? पागल हो गयी हो ?'

'ऐसा ? पर मैंने समका उस स्टेशनवाली बात के स्मरण से तुम्हें रोना आ गया हो। वैसी अवहेलना—

पिया ने गर्व से उसकी ऋोर देखा—बस करो । क्या तुमने मुक्ते एक मिखारिन समम रखा है ! किसी के ऋादर ऋौर उपेचा का मृल्य तुम्हारी पिया के पास एक-सा है । सममों मेरी काकू !

लजाकर कविता ने कहा—सो मैं जानती हूँ। त्राज तो तेरे ब्राँम् ने धोखा दिया। पर निशीथ ऐसा ब्राभद्र है सो मैं नहीं जानती थी।

'श्रमद्रता इसमें क्या है, वरन् में उनकी उस मद्रता को सम्मान की हिन्द से देखती हूँ। क्या उम श्राशा करती हो, चाहती हो, एक विवाहित पुरुष, सन्तान का पिता, दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगे? जिससे विवाह हो नहीं सकता, मिलन श्रसम्भव है, उसे वह प्रलोभित करता रहे?

'किन्तु उस दिन तो एक कुमारी के हृदय की गोपन-कथा सुनने में उन्हें जरा भी िक्सक न हुई थी, उस भद्र पुरुष ने एक ब्रार भी उस कुमारी को कहने से रोकने की चेष्टा भी तो न की थी। उसने रोका क्यों नहीं ? यदि न रोक सका था तो उठकर चला क्यों न गया ? यदि ज्वर से तू बेसुध थी, फिर वह तो सुध में था न ?

'मनुष्य मात्र में एक दुर्बलता रहती है। एक ईश्वर है—कदाचित् उसमें दुर्बलता का स्थान न हो। मुक्ते तो सन्देह होता है काकू, कि ईश्वर भी दुर्बलता के परे न होगा। प्राणी मात्र में दुर्बलता है, फिर मिस्टर घोपाल उस दुवलता से बचे कैसे रहते ?'

'नहीं, बड़े श्रच्छे हैं।'—कविता मुँमला पड़ी। 'चिद्रती हो? फिर सच तो ऐसा ही दुखद होता है काकृ।'

'बड़ी आई सच कहने को। मैं पूछती हूँ कि दुनिया में सम्य और सुन्दर मनुष्य की कमी नहीं। फिर तूने क्यों उसे ही चुन लिया और उसके दरवाजे पर अपना सब कुछ लुटा बैठी।'

'फिर भी वही पुरानी बातें। ऋरे तो क्या प्रेम ने मुक्तसे पूछ्कर, छान-बीनकर ऋपना ऋाधार पसन्द कर लिया था ? में फिर भी कहूँगी काकृ कि उसके पसन्द ऋोर रुचि पर मुक्ते जरा-सा भी पश्चाताप, खेद, दुःख कुछ भी नहीं है। में मुखी हूँ, सन्तुष्ट हूँ। जो कुछ मेंने पाया है या न पाया है, उतना मेरे लिए बहुत है।'

किवता चुप रही ।

'क्या सोच रही हो ?'—पपीहरा ने पूछा ।

'उसी की बातें ?'

उसकी बातें ?'

'हाँ-हाँ उसी की बातें। चाहे वह कुछ भी हो, किन्तु स्टेशन पर उन दोनो पित-पत्नी का बर्ताव अत्यन्त असम्य जरूर था। और उसके बाद अन्ततः भद्रता के नाते उन्हें यहाँ पर आना अवश्य उचित था।'

'श्रोर श्राकर विनय-शिष्टता से ज्ञामा-प्रार्थना कर नाटक की स्रिष्ट करना भी श्रवश्य उचित था। किन्तु चाहे यह कुछ भी हो। वह श्राये थे श्रोर दो बार श्राये थे।'

'श्रपने घर ?'

'अपने ही घर आये थे काकू, एक बार पहले और दूसरी बार नीलिमा काकी की मृत्यु के बाद।'

'मेंने कुछ नहीं जाना।'-सन्देह से कविता ने कहा।

'पहली बार काका के पास बैठकर चले गये। में उस वक्त सिनेमा के लिए तैयार हो रही थी। दूसरी बार तुम्हारे साथ पार्टी में गयी हुई थी। श्रीर श्रव तो छुट्टी में हैं, बीमार हैं न!'

'उनकी सब खबरें तुम रखती हो पिया; मुभसे कभी कहा नहीं ?' 'भूल गयी होऊँगी।'

देर तक उसे निश्चल नेत्र देख-देख कर कविता ने पुकारा--पिया ! 'काक़!'

'तेरा जी चाहता है उसे देखने के लिए-?'

'धत्'—पिया ने काकी को हलकी-सो चपत मार दी। कविता घबराकर बोली—श्चरं बाप रे। तुमे तो जोर सं ज्वर चढ़ा हुत्रा है।

'नहीं-नहीं।'--सर हिलाकर वह आपत्ति करने लगी।

'देखें-देखें। देह तो आगंग हो रही है। अभी में बाहर खबर देती हूँ। डाक्टर को बुलवा भेजें।'

'काका से श्राभी कुछ मत कहना काकृ! कई दिन से बुखार चढ़ रहा है। श्राप निकल जायगा।'

'कई दिन से ? तो मुक्तसे कहा क्यों नहीं ?'

'यदि कहती तो तुम मुभे बाहर न जाने देती। दवा पिलाती—वहीं कड़वी दवा।'

'नहीं, श्रव बाहर नहीं जाना है।'—डाँटकर कविता ने कहा। 'जरा-सा जाना है।'

'बहुत हो गया। चलो पलँग पर। कहीं त्राना-जाना नहीं है। त्राभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। उठो पपीहरा।'

'ग्रभी लोटूँगी काकू।'

'नहीं, कुछ नहीं। चलो उठो।'

पिया उठी श्रौर सुबोध बालिका-सी पलंग पर पड़ रही।

## [ ३२ ]

रात में आठ की घरटी वज गयी और नो बजने को हुए, किन्तु तब भी पिरोहरा घर न लौटी। किवता अधीर होने लगी। लज्जा, संकोच कुछ न रह पाया, उन्मादिनी की भाँति पित के कमरे में चली गयी। व्याकुल स्वर से कहने लगी—मेरी पिया को ला दीजिए।

'पिया को ?'—श्रचम्भे से सुकान्त ने पूछा।

'स्रभी स्राती हूँ, कहकर वह छः बजे चली गयी थीं, स्रब तक स्रायी नहीं!'-एक स्रनजान स्रमंगल स्राधंका से कविता का जी धवरा रहा था।

'वेसे बुखार में तुमने उसे जाने क्यों दिया ? मुफ्ते खबर क्यों न कर दी ? डाक्टर ने उसे उठने तक को मना कर दिया था। उसका ज्वर कुछ सन्देह-जनक है।'

'सन्देह-जनक ! कैसा सन्देह ?'

'घबरात्र्यो नहीं ! डाक्टर कुछ साफ तो बोले नहीं । बात-चीत से माल्म यङा कि बुखार सीधा नहीं है । मैंने बहुत पूछा ।'

'कुछ नहीं है, डाक्टर फूठा है।'

जमींदार पत्नी का मुँह निहारने लगे।

'भूटा है डाक्टर—भूटा-भूटा। मेरी पिया को कुछ नहीं है। मलेरिया है। दो दिन में वह अञ्छी हो जायगी। आप उसे ढूँढ़कर लाइए। मेंने बहुत रोका। उसने सौगन्य रख दी। कहने लगी—काका से मत कहो। में अभी आयी, मीटिक्न है। वहाँ मुक्ते एक मिनट के लिए जरूर ही जाना है।'

विवर्ण मुख से सुकान्त खड़े हो गये—ऐसे बुखार में, ग्रीर ठएढ में वह गयी, उसे जाने क्यों दिया ? बूदें पड़ रही हैं। उसे जाने क्यों दिया ? में श्रमी उसे लाता हूँ।

वह कहीं पर भी न मिलेगी।

'कहीं पर भी न मिलेगी !'—विस्मय से सुकान्त ने पत्नी की बात इंद्ररायी।

'नहीं मिलेगी। मैं कहती हूँ तुम सीघे पुलिस त्राफिस में चले जात्रो, वह जेल में मिल जायगी।'

'घबरास्रो नहीं । पृथ्वी के कोने-कोने से उसे खोज निकालूँगा । उसके लिए मैं सब धन लटा दूँगा । मेरी बीमार लड़की ।'

मुकान्त की गाड़ी हवा से बाजी लगाकर दौड़ी। जेल से लेकर शहर के कोने-कोने में मुकान्त ऋपनी लाडली लड़की को खोजते फिरने लगे। उसका पता न चला—न चला। रात बढ़ने लगी और ऋाँधी-पानी से पृथ्वी मिथत-सी होने लगी।

मुश्किल से पता चला कि ऋापत्ति-जनक भाषण देने के लिए पिया को पकड़ लिया गया था ऋौर डरा-धमका कर उसे शहर से जरा बाहर छोड़ दिया गया था। बस।

मुकान्त को शहर के प्रायः समी व्यक्ति जानते थे श्रौर श्राटर-सम्मान करते थे। उनकी ऐसी विपत्ति में मित्रों ने उनका साथ दिया श्रौर उनको सममाते हुए पिया को खोजने लगे।

कोई बोला— ऋाप घबरायें नहीं। लड़की किसी मित्र के घर होगी. ऋाँधी-पानी को भी तो देखिए। ऐसी रात में शायद घर तक जाना सम्भवः न हुऋा हो, या कोई सवारी न मिली हो, ऋौर फिर बीमार लड़की।

किन्तु ऐसी बातो से सुकान्त का उद्घेग घटा नहीं, बरन् बढ़ने लगा। वह भली-भाँति जानते थे, पिया चाहे हठी हो, दुर्दान्त हो, जिद्दी हो : किन्तु रात में घर छोड़कर वह बाहर नहीं गह सकती। तो बाहर रहने का उसके सामने यह जो अवसर आ पड़ा—यह तो सामान्य न होगा। नहीं, वग्न विपद्पृर्ण होगा। कहीं लड़की मारे ज्यर के आँधी-पानी में बेहोश तो न पड़ी होगी? ऐसे-ऐसे विचारों से सुकान्त उन्मादे-से हो गये। कभी घर पर दौड़ जाते, कभी गहरी निराशा से बाहर आँधेरे में उसे दृँढ़ते-फिरते। कभी गुनगुनाकर कहते—मेरी बीमार लड़की, बीमार लड़की!

श्राँथी-पानी से मशालें बुक्त जातीं, तो पन्द्रह-वीस टार्च से काम चलता। उधर रात गहरी होती श्रौर इधर सुकान्त की श्रधीरता बढ़ती जाती थी। उधर पिया की दशा कुछ श्रौर ही थी।

सममा-बुमाकर, डाँट-फटकार कर उसे शहर से बाहर छोड़ दिया गया। उस समय पानी कम बरस रहा था। पपीहरा का ज्वर ऋधिक हो रहा था, वैसा ही सिर में दर्द। वह चलने को हुई तो चक्कर ऋग गया। बैठ गई। फिर उठी श्रौर बैटा । इसी तरह घंटे बीत गये । पिता के साथी-साथिनों को भी पता न चल पाया कि पिया को कहाँ ले जाया गया है । जब पिया प्रायः शहर तक पहुँची तब श्राँधी पानी ने जोर किया ।

पानी में भींगी, काँपती, ठिटुरती वेसुध पिया को घर का पता न लग सका। उस ब्राँधेरे में वह भटकने लगी।

निशीथ का बँगला शहर से बाहर था।

भूली-भटकी, प्रायः हतचेतन पिया उस बँगले के द्वार पर पहुँच गयी। वह जान तक न सकी कि यह निशीथ का बँगला है।

किसी तरह पहुँची तो द्वार पर गिर पड़ी । उस रात में मृराल और निर्शाथ को नींद न थी। प्रकृति की उस ताग्डव-लीला को देख-देखकर मृगाल भीत हो रही थी ब्रीर निशीय निकट में बैठा हँस रहा था। गिरने के शब्द से वे दोनों चौंके। टार्च लिये निशीथ ने द्वार खोला। टार्च का अकाश उस बोध-हीन नारी के मुंह पर पड़ गया। उसे पहचानने के साथ-ही-साथ ऐसा चौंका कि हाथ का टार्च जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा विस्मय उसके जीवन में प्रथम बार था। मृगाल ने भी पिया को पहचान लिया। उसके हृदय में जोर का एक धक्का पहुँचा। ग्राभी-ग्राभी तो वह पति के प्रेम स्तेह, सोहाग से मतवाली, दुनिया को भूल बैठी थी ख्रीर एक नशीले स्वप्न में मस्त हो रही थी। फिर स्रभी यह क्या हो गया ? स्रस्वस्थ पित ने स्रपनी लम्बी दो माह की छुट्टी तो केवल उसीकी तुष्टि में व्यय कर दी है न। पति-पत्नी के बीच में जो कुछ मनोमालिन्य ऋा गया था, वह तो प्राय: धुल चुका था। श्रपन दीर्घ विचाहित जीवन में, गम्भीर प्रकृति, श्रल्पभाषी पति के निकट जो वस्तु न मिल सकी थी और जिस उच्छवसित आदर, प्रगल्म प्रेम, रन्ध्र-हीन पति के संग के लिए, निविड़ श्रालिंगन के लिए वह सदा व्याकुल, त्रासन्तुष्ट रहा करती थी, वही उच्छङ्खल प्रेम उसे इन थोड़े से दिनों में मिल गया था। उस प्रेम में डूबी वह सब कुछ भूल गयी थी। तो एक भरे हुए दिन में, तुप्ति का शेष श्वास जब उसे लेना था, तब पृथ्वी का यह विद्रोह कैसा १

श्रभी कुछ पहले तक मृणाल सोच नहीं सकी थी कि एक पल के भीतर फिर से उसे श्रपने उस श्रभिशास श्रतीत में स्तौट जाना पड़ेगा। मृणाल के

हृद्य में एकदम आग-सी जल उठी । उसे लगा, पित और पिया ने मिलकर खासा षड्यन्त्र रच रखा है । और तभी तो उसे मुलावा देने के लिए उनका आदर-प्रेम ऐसा बढ़ गया था न । पल में उसके मस्तिष्क में अनेक विचार उठ पड़े—देखां तो कैसी प्रतारणा है । मृणाल सोचने लगी—वे वाले थे—वे लोग सब चले जा रहे हैं । और मैंने भी स्टेशन पर इन सबको देखा था। तो वह सब मुक्ते दिखाने के लिए था। पिया कहीं गयी नहीं । मृणाल की कल्पना विकृत रूप में आगे बढ़ी और उस विकृत कल्पना ने उसे अन्धा बना दिया। मिथ्या को वास्तव कर दिया। एक ही पल में उसके नेत्र के सामने एक रुद्ध कमरे का हश्य सजीव हो गया। एक रुद्ध कमरा फूल की मुगन्धि से आमोदित हो रहा है । मालरदार तिकये पर पित अधलेटे हुए पड़े हें और उनके अंग में पड़ी तरुणी हँस-हँसकर उनके गले में बाँह डाल रही है । पुष्प-गुच्छ एवं गजरे यहाँ-वहाँ विद्यास पड़े हें, इन्हीं फूलो से तो अभी-अभी इन दोनो ने खेला था न । तरुणी कोई दूसरी थोड़ी ही थी। यह थी पपीहरा ! पिया ने फूल का हार उन्हें पहनाया होगा और आदर से इन्होंने उसका मूँह —

मृणाल एकदम तिलमिला उठी —ितलमिला उठी। नहीं, वह खोर कुछ नहीं सोच सकती, नहीं सोच सकती। ख्राज यह क्या चली खायी? मृगाल ने विचारा—इसलिए कि ख्राज गये न होंगे, तो दौड़ी ख्रायी। चुड़ैल! मृगाल एकदम चिल्ला पड़ी—उठो-उठो, चली जाख्रो यहाँ से। मुनती हो? चली जाख्रो।

स्विच दवाकर निशीथ ने लाइट जला दी थी। मृग्णाल ने पिया का सिर हिलाया।

पिया ने आँखें खोल दीं। उसकी आँखें लाल हो रही थीं। पिया की दृष्टि निशीथ के मुँह पर चली गयी और वहीं निबद्ध हो रही। पानी कम हो चला।

क्लिष्ट स्वर से निशीथ ने पत्नी से कहा—शायद पिया देवी का जी ख्रच्छा नहीं है। ठहरो मृग्णाल, मुफ्ते जरा देख लेने दो।

'चाहे वह बीमार हो, तुमसे उसका क्या सम्बन्ध ? जास्रो, तुम भीतर जास्रो।

निशीथ ने जाने की चेष्टा न की।

पिया के कान के पास चिल्लाकर मृणाल कहने लगी—सुनती हो, जाश्रो यहाँ से । यदि मरना है तो पेड़ के नीचे जाकर मरो । मैं बच्चों की माँ हूँ।' • यहस्थ का श्रकल्याण मत करो ।

पिया के कान में शायद कुछ शब्द पहुँचे। पल-भर के लिए उसका बोध कुछ लौटा-सा।

'जाती हूँ।'—पूरी शक्ति लगाकर, बड़ी कठिनाई से वह उठी। निशीथ उसका पथ रोककर खड़ा हो गया। पत्नी से बोला—पागल मत बनो मृगाल। जरा-सा मनुष्यत्व बच नहीं पाया है तुममें ? ऐसी रात में, ब्राँधी-पानी में एक स्त्री कहाँ जायगी ?

· 'कहाँ जायगी, सो में क्या जानें ?'

पिया की त्रोर निशीथ लौटा—पिया देवी, चलो, कमरे में लेट रहो। में घर पर खबर किये देता हूँ त्रौर गाड़ी भी ऋपनी है। ड्राइवर घर चला गया है तो मैं तो हूँ।

पिया कुछ सहमी-सी।

'तुम ऋपने घर जास्रो पपीहरा।'—मृणाल ऋसहिष्णु हो रही थो। पूर्णदृष्टि से पिया ने निशीथ को देखा — जाती हूँ, घोषाल।

'जाती हो! कहाँ जास्रोगी ? ऐसे स्राँधी-पानी में मैं तुम्हें जाने क्यों दूँगा?'

'न जाने दोगे ? किन्तु रखकर भी मुक्ते क्या करोगे ? जाती हूँ।' 'त्रारे कैसे जास्रोगी ?'

'गाड़ी बाहर खड़ी है।'—गाड़ी की बात पिया फुट बोली। अपने अशक्त पैरों को किसी तरह खींचती वह बगीचे के बाहर चली गयी—चली गयी। काका की दुलारी विटिया, उस अधेरी रात में, आँधी-पानी से द्वन्द्व करती चली गयी—चली गयी।

निशीथ विस्मित हुन्ना। गाड़ी खड़ी करके, ऐसी न्राँधी-पानी की रात में वह उसके निकट किस लिए न्रायों थी? यदि न्रायी थी तो कुछ बोली क्यों -नहीं? न्रीर वह गिर क्यों पड़ी थी? शायद न्रूँधेरे में उसे ठोकर लग गयी हो। किन्तु वह ऐसी कमजोर क्यों दिख रही थी? उसकी न्र्यां लाल क्यों थीं? क्या वह बीमार थीं? न्रामी तो बीमार नहीं हैं? बीमार नहीं हैं? सोचने

के साथ-ही-साथ निशीथ का चित्त अत्यन्त अस्च्छन्द हो उठा। उसे प्रवल इच्छा होने लगी – उस अँघेरी रात में वह दौड़ा-दौड़ा सुकान्त के घर चला जाव और सब कुछ देख-सुनकर लौट आवे।

मृगाल बोली - बहुत सदी है, भीतर चलो।

निशीथ भीतर चला गया। पलंग पर पड़ा। निशीथ ने विचार पक्का कर लिया—कल प्रातःकाल सर्वे प्रथम वह पिया की खबर लेने को जावेगा।

## [ **३**३ ]

रात-भर निशीथ की पलको में नींद न आयी। प्रातःकाल की फिलमिली में वह उटा। जल्दी से हाँथ-मुँह, घो लिये, कपड़े बदले और पिया के घर के लिए चल पड़ा।

फाटक के बाहर ऋाकर निशीथ स्तम्भित-सा रह गया । पथपार्श्व के श्रश्यत्थ वृत्त के नीचे कुछ मनुष्य एक पड़े हुए शरीर को घरे खड़े थे श्रीर निकट में कई कारें खड़ी थीं।

जाने कैसी एक आशंका से निशीथ की नसें ढीली पड़ गयीं। न तो वह आगे बढ़ सकता था और न वहाँ खड़ा रह सकता था! गेट पकड़कर वह खड़ा काँपने लगा।

पिया के तुपार-शीतल शरीर की गाड़ी पर उठाते वक्त निशीथ के व्याकुल करुठ का प्रश्न लोगों ने सुना—उसे कहाँ लिये जाते हो ?

विस्मित नेत्र से सबने उसे देखा।

निशीथ ने फिर पृछा—ग्रभी प्राण है उसमें ?

'जीवित हैं अभी तक पिया देवी। किन्तु महाशय, वह बीमार थीं, उम पर रात-भर भींगी है। अब तो ईश्वर ही पर सब कुछ निर्भर है।'

मृणाल की सतर्क दृष्टि ने पित की बातें देखने-सुनने में भूल न की। वह निशीथ के निकट आकर खड़ी हो गयी। सामने से उस दृश्य को देखकर वह सिहरी। श्रोर अधिक आश्चर्य तो यह है कि जिस पिया को उसने पेड़ तले पड़कर मृत्यु का परामर्श दिया था, उसी पिया के चेतनाश्च्य, शिथिल शरीर को देखकर वह विकल हो पड़ी। कदाचित् उसके जीवन के लिए वह एक बार ईश्वर से प्रार्थना भी कर उठी—प्रभु, वेचारी लड़की को अच्छा कर दो। मैं तुम्हें छिपाकर प्रसाद चढ़ा दूंगी, कथा सुन लूँगी।

गाड़ी पर पिया को लिटा दिया गया और गाड़ी चली गर्या।

श्रव एक सीमाहीन लज्जा, ग्लानि ने मृणाल के मन को श्राच्छन्न-सा कर दिया। श्रपने श्राचरण को वह धिकारने लगी। यदि कल वह वैसा नीच, हृदयहीन व्यवहार न करती तो उसका सब कुछ बना रहता। श्रचानक मृणाल के मन में हुश्रा—यदि पिया न जिये! श्रातंक, व्यथा से उसका जी भर श्राया। यदि वैसा होगया तो वह पित के सामने खड़ी कैसे होगी? ईश्वर से पार्थना करने लगी—मेरा सब कुछ तो छीन लिया है, श्रव पित के सामने सिर ऊँचा करके खड़े होने का श्रिधकार न छीनों प्रमु। कुछ तो मेरे लिए रहने दो। एक हत्यारिन के रूप में मुभे पित के सामने मत लाश्रो। इतनी जरा-सी कुपा करो प्रमु, मैं बड़ी श्रभागिन हूँ।

निशीथ को मृणाल ने धीरे से पुकारा—भीतर चलो। किन्तु निशीथ के कान तक बात पहुँची नहीं। उसके कान में वह शब्द भरे थे— बीमार थी, उस पर रात-भर पानी में भींगी हैं। श्रब तो ईश्वर ही रज्ञा करे।

भीतर गये वे दोनों।

मृणाल को बड़ी इच्छा होने लगी, पित से कहे कि जाकर पिया की खबर ले आत्रों। किन्तु निशीथ के अस्वामाविक गम्भीर मुख के सामने वह कुछ भी न कह सकी। अपराधिन-जैसी वह दूर हटी रही।

देर के बाद मृखाल निशीथ के सामने गयो, बोली--पपीहरा को देखने चलाँगी। तुम मुभे वहाँ ले चलो।

शान्त स्वर से निशीथ ने कहा—श्रपने खेल को श्रपने ही पास रखो। मृगाल।

'श्रपने खेल को !'

'हाँ, श्रापने खेल को। किसी के जीवन को लेकर खेलने का श्रनुरोध श्रम सुमसे न करो। तुम्हारे श्रद्भुत खयाल को मिटाने जाकर, तुम्हारी श्रमध्य ईच्या को शान्त करने जाकर, कल रात जिसे मौत के मुँह में मैंने ढकेल दिया है, उसे श्रम सहानुभूति जताने जाना व्यर्थ है। श्रीर न इसकी कोई जरूरत ही है। समभीं मृणाल? मेरे हाथ की मौत—चाहे वह भली हो या बुरी, वह उसे ही श्रेष्ठ वरदान सममकर उठा लेगी, उद्वोग की जरूरत नहीं। तुम निश्चिन्त रहो, वह हँसकर उस मौत को ले लेगी।'

पित की बातें वह सुनती जाती थी श्रीर धेर्य का बाँध टूटता जाता था। कुछ देर पहले उस हृद्य में पपीहरा के लिए जो सहानुभूति, करुणा उमड़ पड़ी थी, उस करुणा का शेष बिन्दु तक वाष्प होकर उड़ गया। तीव स्वर से वह बोली—में नीच हूँ, ईर्ष्यालु हूँ, श्रपराधिन हूँ। सब कुछ ठीक है श्रीर इसे मान भी लेती हूँ। किन्तु में तुम्हीं से पूछती हूँ—क्या यह निरपराध है ? क्या उसने दूसरे पित को नहीं चाहा ? क्या उसने मेरे पित को पराया नहीं कर दिया ?

'तुम्हारे पित को उसने नहीं, तुमने पराया कर दिया मृणाल। यि उसने चाहा था तो उस चाह में कल्याण-ही-कल्याण था, ध्वंस का मन्त्र नहीं। उसके चहुँ छोर लहू के जो अच्चर थे, कभी उन्हें पढ़ने की चेष्टा की थी तुमने ? नहीं, उन्हें तुम नहीं पढ़ सकती थीं क्योंकि उनके पढ़ने के योग्य तुम हो नहीं। उसके चहुँ छोर क्या कभी तुमने यौवन की चपलता को हिलारें मारते पाया था ? नहीं, यिद आँख पसारकर देखती तो उस युवती के चहूँ - छोर जीवन के गाम्भीर्य को तुम स्तवन करते हुए पाती। छोटा-सा मन लेकर, किसी पिरिधि में बाँधकर तुम पिया को नहीं समक्ष सकती हो मृणाल। उसे समक्षने के लिए एक बड़ा मन चाहिए। आकाश के ध्रुवतारे को देखा है तुमने ? सृष्टि के परे उस प्रविलत हेम-शिखा की कल्पना तुम कर सकती हो मृणाल ? यिद नहीं, तो तुम पिया को भी नहीं समक्ष सकती हो। वह पृथ्वी का ध्रुवतारा है, सृष्टि के परे की हेम-शिखा है। आयी है अपनी शिखा में आप विकीर्ण होने के लिए और पृथ्वी को कल्याण का पाठ देने के लिए उसे पाना तो दूर की बात है, मुक्तमें ऐसी शक्ति कहाँ जो उसे स्पर्श करता ?'

निशीथ के मित्र सुरथ ने पुकारा—घर में हो निशीथ ? सन्ध्या हो गयी थी, निशीथ बैठक में चुपचाप बैठा था। 'श्राश्रो।'—निशीथ ने कहा। सुरथ कुर्सी पर बैठ गया—श्रव तो श्रच्छे हो न ? 'हाँ, श्रच्छा हूँ।'

'बहुत दिन से त्राया नहीं तो त्राज चल पड़ा, किन्तु रास्ते में देर लग गयी।' 'काम पड़ गया होगा।'

'नहीं भाई । बहुत-सी गाड़ी, मोटरों को मुकान्त बाबू के दरवाजे पर रहते

देखकर भीतर चला गया। भोड़ लगी हुई थी। एक तो बड़े आदमी की दुलारी लड़की, उस पर देश-सेविका। डाक्टर, वैद्यां से घर भरा हुआ था, शहर का शहर दरवाजे पर इकटा था, किन्तु कुछ न हो सका।

वह चली गयी ?—निशीथ एकदम चौंक पड़ा।

'हाँ, लड़की चल वसी! श्रहा, बेचारे काका-काकी दोनों पागल हो रहे हैं। पपीहरा की बहन, बहनोई भी पहुँच गये थे। बहनोई विभूति भी श्रौरतों जैसा चिल्ला-चिल्लाकर रो रहा है, बहन बेचारी बेहोश है, सुना है वह छः सात दिन से बीमार थी श्रौर उसी श्रवस्था में मिटिंग में चली गयी थी, वहाँ भापण भी दिया था। इधर घर के लोग उसे रात-भर ढूँढ़ते फिरे। सबेरे श्रचेतन वह किसी पंड़ के नीचे पड़ी मिली। कहते हैं घर में जाकर उसे एक बार होश श्राया था। बोली थी—जाती हूँ। श्रौर वस उसके बाद मृत्यु हो गयी।

सुरथ श्रौर भी न-जाने क्या-क्या कह गया, किन्तु सब बातो की सुनने योग्य मन की स्थिति उस वक्त निशीथ की थी नहीं।

निशीथ विचार रहा था—चली गयी, वह चली गयी। स्रायी थी, वह शेष सहूर्त में प्रेम का दावा लेकर—उसी के दरवाजे पर स्रायी थी मृत्यु से कदा-चित् उसने विनय की होगी, नहीं-नहीं विनय कैसी? उसने तो दो मिनट ठहरने के लिए मृत्यु को स्राज्ञा दे दी होगी, विश्व की रानी की तरह स्रादेश दिया होगा कि स्रभी दो मिनट ठहर जास्रो। स्रोर चली स्रायी थी—उससे विदा लेने।

त्रौर उसने पिया को क्या दिया था ?

उस गहरी क्रॅथेरी रात में, ब्राँधी-पानी से डूबती हुई स्टिंग्ट के भीतर उस क्रास्वस्थ नारी को ढकेल दिया था ब्रौर ब्राप नरम-नरम गद्दे पर सो रहा था। पृथ्वी में कदाचित् जिसने उसे सबसे ब्राधिक चाहा था, उसकी कर दी उसने ब्रापने हाथों हत्या। कैसी विचित्र वार्ता है।

सुरथ बोला—- त्राच्छा'तो नमस्कार । जाता हूँ, हो सका तो फिर मिल्गा। निशीथ ने न प्रति-नमस्कार किया, न उत्तर दिया । वह खुली खिड़की से नीलाकाश को निहारता रह गया।

[ ३४ ]

मृत्युलोक में यदि अगँस् का कोई मूल्य रहता तो जमींदार-परिवार के उस

बाद जैसे श्राँस पपीहरा को वहाँ मे खींचकर लाते जरूर। किन्तु वहाँ तो श्राँस का कोई मोल ही नहीं रहता, फिर पिया के लिए यदि कोई परिवार श्राँस के कुएड में डूबा रहे तो इससे लाम-हानि क्या ? सुकान्त-परिवार को दिन काटना था तो किसी तरह रोते-कलपते दिन कट रहे थे। इसी तरह दो महीने निकल गये।

सुकान्त का वसीयतनामा तैयार हो गया, जिसमें उन्होंने अपनी सम्पत्ति कविता को दान कर दी थी। वसीयतनामें की रजिस्टरी हो गयी तो उन्होंने कविता को बुलाया। द्विविधा किया-न-किया, फिर परिष्कृत कंठ से वह बोले— मेरी सुकृति और दुष्कृति सब कुछ तुम्हें सौंपकर आज विदा ले रहा हूं कविता!

'श्राप कहाँ जा रहे हैं ?'—मूर्तिमान् शोक की भाँति कविता ने उनके सामने खड़ी होकर पूछा।

वैठ जात्रो — गिर पड़ोगी। मैं जा रहा हूँ — वस जानता इतना ही हूँ। कहाँ जा रहा हूँ सो में नहीं जानता। पिया के बिना, यह घर हमें काटने को दौड़ रहा है। ग्राभी तो देश देखता फिरूँगा। यह लो, इसे सन्दूक में रख देना।

'यह क्या है ?'—हाथ का कागज हिलाती हुई कविता ने पूछा।

'सम्पत्ति का वसीयतनामा।'

'इसे लेकर मुक्ते क्या करना पड़ेगा ?'

'मालिक तुम हो, जो जी में आवे सो करो।'

उसने उदास व्यथा से कहा—इतने धन को लेकर मैं अकेली स्त्री क्या करूँगी ? आप किसी भले काम पर इसे दान कर दीजिए। और यदि उचित समफ्तें तो यमुना को कुछ दे टीजिए।

'धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम चाहो तो उसे कुछ दे दिया करो। किन्तु मेरे विचार से उसे ज्यादा देने से विभ्ति सब उड़ा डालेगा। यदि कभी कुछ दे दिया करो तो ठीक होगा। दूसरी बात—मेरी बड़ी अभिलाषा है प्रतिवर्ष मेरी पिया की मृत्यु के दिन द्रिद्र भोजन का विराट् आयोजन हुआ करे और इसलिए धन की जरूरत है। यदि सब दान कर दिया जायगा, तो यह काम कैसे हो सकेगा?'

कविता का मुख प्रसन्न हो गया। बोली—बड़ी अञ्छी बात है। 'हाँ, और उस अञ्छी बात को प्रतिवर्ष निभाने के लिए, एवं जमींदारी की देख-भाल करने के लिए एक देवी की जरूरत थी, इसीसे उस देवी को में सब-कुछ सौंपे जाता हूँ !'

कविता का जी चाहने लगा कि वह चिल्लाकर कहे—-मुफे देवीत्व की जरूरत नहीं। इस दुखी जीवन को लेकर में एकान्त में रहना चाहती हूँ। इस विङ्मित जीवन को लेकर दुनिया के किसी अधेरे कोने में मुफे पड़ी रहने दा, जहाँ दिन का प्रकाश न पहुंच सके, एक पद्धा भी न पहुंच सके, जहां अधकार रहे—केवल अधकार, निविद्यतम अधकार। सम्पद के सिंहा-सन पर वैठाकर, कर्तव्य की वेड़ी पैर में डालकर अब मुफे अभिशत मत करो। किन्तु वह कुछ न कह सकी। उसके देवीत्व ने उसका गला द्याया और वह कुछ न कह सकी। चुपचाप पति का मुँह निहारने लगी।

'कबतक आप लौटेंगे ?'—देर के बाद उसने पूछा।

'लौटने का विचार तो अब बिलकुल नहीं है; किन्तु यदि तुम कहो तो फिर मुफे लौटना पड़ेगा। दुनिया जानती है, तुम-हम पित-पत्नी हैं, किन्तु में जानता हूँ कि तुम क्या हो! जानता हूँ, देवी हो और देवी ही रहोगी। और ऐसो आशा भी करता हूँ किवता! कि जाने से तुम मुफे रोकोगी नहीं। बरन् प्रसन्नचित्त से अनुमित दे दोगी।'

देवी है—वह—देवी—देवी, नं भार्या न माता—न सहधर्मिणी, न प्रिया, न प्रेयसी, सखी भी नहीं, केवल देवी, देवीत्व। किवता का श्वास हृदय में बुट-बुटकर मरने लगा। गलाफाड़ कर उसका कहने को जी चाहने लगा— जी चाहने लगा—में केवल देवी ही नहीं हूँ, स्वामी, और भी कुछ हूँ। जरा मुक्त अभागिनी को पृथ्वी के भले-बुरे के भातर भी तो देखना सीखो।

'तो अनुमति तम दे रही हो न कविता ?'

'नहीं।' दृढ स्वर से उसने कहा।

क्या कहा ?'-ग्रम्बराड विस्मय से सुकानत बोले।

'नहीं, नहीं-इस अकेले घर में में नहीं रह सकती।'

'त्र्याज में क्या सुन रहा हूँ कविता? वरदान की बेला यह विमुखता कैसी?'

'एक मानवी के भीतर आप देवीत्व को कहाँ ढूँढ़ते फिर रहे हैं ?' 'मानवी नहीं, तुम देवी हो।'

'देवी ही सही। किन्तु देवा तवतक देवी रह सकती है जब कि कोई उसका उपासक रहे। यदि उपासक ही न रहेगा तो देवी का देवोत्व केंसा ? श्रीर तब एक सामान्य नारी उस बड़े-से बोक्त को ढोवेगी कैंमे, जिसे कि श्रापः धरे जा रहे हैं ?'

हतवाक सुकान्त बोले — मेरे जीवन की इस अवेला में तुम सुके यह कौन-सी गाथा सुना रही हो कविता ?

'एक छोटी-सी कविता। श्रीर इसका पाठ मुक्ते पिया ने दिया था। पिया के श्रनुरोध को में नहीं टाल सकती हूँ! न श्रापके लिए टाल सकती हूँ, न श्रापके देवीत्व के लिए श्रीर पिया के काका को भी कहीं बाहर जाने नहीं दे सकती हूँ। उसकी जीवित श्रवस्था में मेंने उसका श्रनुरोध नहीं रखा। किन्तु उस मृता के निकट में श्रपराधिनी बनकर नहीं रह सक्री।

'परन्तु में ऋपनी लज्जा को ढाक्ँगा किस चीज न कविता ?'

'वह तो त्राप ही जानिए। में जानतो हूँ इतना कि त्राप फिया के काका हैं क्रौर मेरे पित। एवं मैं अपने पित को बाहर जाने भी नहीं दे सकती।'

'किन्तु तुमने इतनी देर क्यों लगा दी किवता ? इस अवेला में मैं उस खोये हुए मन को ढूँढ़ता फिरूँ कहाँ ?'

'इसकी क्या जरूरत है ? मैं पिया की काकू हूँ ख्रौर तुम हो उसके काका । क्या इतना परिचय तुम्हारे ख्रौर मेरे लिए यथेष्ट न होगा ?'

सुकान्त मुँह ढाँक कर बैठ गये, बोले — पिया की काकृ हो तुम ? तो आश्रो मेरे निकट आकर बैठ जाओ। किन्तु मेरी ढँकी हुई आँखों को कभी खोलने के लिए न कहना।

संयत स्वर से कविता ने उत्तर दिया—इसकी जरूरत किसी दिन पड़ेगी ही नहीं। [ २५ ]

श्रावरण-संध्या घनी हो रही थी। वर्षण-विरत मेघ त्राकाश की गोद में डमरू बजा रहे थे। वायु श्रावरण के गान से फूल रही थी। त्रौर पृथ्वी श्रावरण की धारा को त्राकंठ पीकर सुष्टि की खँजरी बजा रही थी।

मृगाल हारमोनियम के साथ गला मिलाकर एक गजल गा रही थी— पिया की नगरिया के श्यामिलया रे बाज रही सुन मिलन बाँसुरिया। बाहर के कमरे में बैठा निशीथ कुछ पढ़ रहा था। संगीत का पद उसके हृदय में एक ब्रावर्त की सृष्टि करने लगा। उससे बैठा न गया। उटा ब्रीर पत्नी के निकट जाकर वेदनातुर स्वर से कहने लगा—नहीं-नहीं, इस गाने को तुम न गाब्रो।

पूर्ण हिंदि से पित को देखती हुई मृगाल उत्तर में बोली — किन्तु इस गान को गाने का त्राज तो केवल मुक्ती को त्रिधकार है। यह तुम्हारी पिया है, मेरी भी तो पिया है न। त्रीर तुम केवल उसी के पिया नहीं हो, मेरे भी पिया हो। उसके त्रीर मेरे भीतर जो एक व्यवधान था, उसकी मृत्यु ने त्राज उसे दूर कर दिया है। त्रीर उस व्यवधान के स्थान पर मिलन का एक त्रामर गीत रख दिया है। हो मत, पास त्रात्रो। देखो, यह किसका चित्र है।

निशीथ ने देखा पपीहरा का एक बड़ा-सा ऋाँयल पेन्टिंग दीवार धर लटक रहा है। चित्र में उसके मुँह की हँसी तक सजीव हो रही है। चित्र के गले में फूल का मोटा गजरा बहुत ही सुन्दर लग रहा था। चित्र कब ऋौर कैसे, कहाँ से ऋाया, ऋौर कब दीवार पर लटकाया गया, यह सब निशीथ कुछ नहीं जान पाया था।

त्रपलक नेत्र से निशीथ चित्र को देखने लगा। पिया—वही पिया—स्वर्ग को विद्याधरी, नीलम देश की नीली परी, मीठी, मोहक, मधुर पपीहरा सामने खड़ी मुस्करा रही थी—त्रुगैर ध्यान-मन्न पुजारी-सा निशीथ समाधिस्थ था।

प्रीति-नेत्र से मृगाल ने पति को देखा, उसके बाद उसका हाथ पकड़कर बोलो—देखो, इसे पहचानते हो न ? पिया को तुम पहचानते हो न ?

'नहीं नहीं, उसका नाम तुम मत लो। तुम्हारे मुँह से मैं उसका नाम नहीं मुन सक्गा-नहीं सुन सक्गा।

'नहीं सुन सकोगे ? क्योंकि में घातक हूँ, इसिलए ? मेरे लिए वह मरी ? किन्तु में कहती हूँ, नहीं—वह मरी नहीं, मर सकती नहीं। मृत्यु के बाद जो एक जीवन है, उस जीवन में वह जीवित है, जीवित रहेगी। पिया नहीं मर सकती। तुम मर जान्नोंगे, में मर जाऊँगी, किन्तु वह न मर सकेगी। उस प्रेम की मृत्यु कहाँ है, जिसमें कि ध्रुवतारा का सत्य ध्रुव, सुन्दर, शुचिता, कल्याण भरा रहता है ? क्या तुम देख नहीं पाते, सुनते नहीं हो ? वह तो ध्रुवतारा में वैठो जगत् को प्रेम का, कल्याण का, साहस का, निष्ठा का,

सत्य का पाठ दिया करती है। मुक्ते भी उस करुणा का एक कण मिल गया है।'

पत्नी के हाथ में निशीथ का पड़ा हुआ हाथ वार-वार सिहरने लगा, कौन जाने किस लिए घृणा से या वितृष्णा से अथवा प्रेम से, निशीथ ने अपना हाथ खींच लिया। उस चित्र से निशीथ के नेत्र हट न सके। उस उल्का सी रूपसी को, नेत्र की सर्वप्रासी हिण्ट से निशीथ पीने-सा लग गया। कौन जाने मृणाल की बातें उसके कानों तक पहुँची भी या नहीं।

वेदनातुर नेत्र से मृग्णाल ने एक बार पति को देखा श्रीर फिर मृतु-मृतु गाने लगी —

> पिया की नगरिया के श्यामिलया रे बाज रही मुन मिलन बाँमुरिया, तन-मन में श्रीर डगरिया में बाज रही मुन मिलन बाँमुरिया। पिया-पिया की भोली माया जल-स्थल में है व्यापी काया छाय रही पिया की छाया बाज रही मुन मिलन बाँमुरिया।